#### प्रकाशक

## श्री पुराय सुत्रर्श ज्ञानपीठ कुन्दीगर भैरव का रास्ता, जयपुर सिटी।

प्रथम सस्करण १००० प्रति

## प्रकाशन व्यय ३११६-३७०

| मुद्रम् व्यय—       |    |   | ६२४-००        |
|---------------------|----|---|---------------|
| कागज ३३॥) रीम—      |    | • | <b>८२३-४०</b> |
| व्लाक—              |    |   | 33-748        |
| 1. सुद्रण व्यय—     |    |   | 178-00        |
| चित्रनिर्माण् व्यय— |    |   | <b>6</b> %-00 |
| त्रार्ट पेपर -      |    |   | १७६-55        |
| वाइ हिंग व्यय —     |    |   | rest -cc      |
| ञ्चावरण गृष्ट—      |    |   | 80-00         |
| कुन न्यय -          | 04 |   | ३११६-३७       |

वैशाली प्रिंटिंग प्रेम, घी वालों का रास्ता जोहरी वाजार जयपुर,

### [翠]

## प्रकाशकीय वक्तव्य

श्राज हमें 'पुण्य जीवन ज्योति' नामक जीवनचरित्र पाठकों के करकमलों में भेट करते हुये श्रत्यधिक श्रानन्द हो रहा है। प्रस्तुत चरित्र परम त्रिदृपी श्रीमती सज्जन श्रीजी में सा. के श्रथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करते हुये इसवा श्रालेखन किया है।

श्रारा है पाठकगण मननपूर्वक पढ़कर लेखिका के परिश्रम को सार्थक बनाए गे। इस पुस्तक के प्रकाशन में पूज्य साध्वीजी महोदयाओं ने द्रव्य सहायता दिलवाकर हमारे प्रकाशन कार्थ में श्रमुपम सहयोग दिया है। श्रतः हम विनम्र धन्यवाद अपेण करती हैं।

निवेदक

शिखरूवाई जैन

मं-श्री पुरुवश्रीजी स्मारक प्रन्थमाला

### द्रव्य सहाथक

१२०६) पूज्य प्रवर्त्तिनी श्रीमती ज्ञानश्रीजी म. सा. के उपदेश से २०१) श्रीमती शिखरू वाई

२०१) से० श्रीमती गुलावसुन्दरी वाफना कोटे वाले

२०१) श्रीमती मदनकुंवर वाई गोलेछा

१०१) श्रीमती मीनावाई वैराठी

१०१) सेठ हमीरमृत जी गोलेळा

५ १०१) श्रीमती सोहन वाई माड़चूर हैदराबाद वाले

१०१) श्री जतनलाल जी हागा की धर्मपत्नी सौ. अनोप कंवर वाई

५१) श्रीमती कमलादेवी वांठिया

४१) सेठ अमरचन्द्जी नाहर

२००) श्रीमती चम्राश्रीजों स. सा. के उरदेश से फत्तोथी उराजय १०१) श्रीमती कल्याए श्री मं. सीं. के उपदेश स १०१) श्रीमती विनय श्रीजी में सां. 25 33 १०१) श्रीमती लालश्रीजी म. सां. 33 ४०) श्रीमती लव्धि श्रीजी में. सा. 37 33 १००) श्रीमती प्रीतिश्री जो म. सा. 33 23 ५०) श्रीमती कर्ततूर श्रीजी म. सा. के 53 23 ५०) श्रीमती पवित्रश्रीजी म सां के 33 13 २५) श्रीमती इन्द्रश्रोजी में, व वसन्त श्रीजो में, सा, ,, 17 ५०) श्रीमती दत्तश्रीजी म. सा. 19 ५०) श्रीमती रविश्रीजी म सा. ७५) श्रीमती धर्मश्रीजी म. सा. के उपदेश से पिस्ताबाई वैरागन १०१) श्रीमती रतिश्रीजी म. सा. रंभाश्रीजी म. सा. के उपदेश से जतन वाई वैरागन १०१) श्रोमनी रतिश्रोजी म. रंभाश्रीजी म. के उपदेश से पतासी लाई वैरागन े ४१) श्रीमती उत्तमेश्रीजी में सार्के उपदेश से राधाबाई धमतरी वाले २००) श्रीमंती विज्ञानशीजी म. सा. विचर्चण श्रीजी म. सा. के उपदेश से १००) श्रीमती कुमुद्शीजी में सार् के उपदेश से ४१) श्रीमती सुत्रतश्रीं जी म. सां. देवेन्द्रश्रीं जी के उपदेश से १००) श्रीमती हीराश्रीजो म.सा. माणक श्रीजी म.सा. के उपदेश से १०१) श्रीमती रमणीक श्रीजी म. सा. के उपदेश से १०१) श्रीमती वर्द्ध नश्रीजी में. सा के उपदेश से 👵

योग-३०६=

# विषय सूची

| क्रमांक    | विषय                             |        | ğ      | ष्ठांक |
|------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| ₹.         | लेखिका का परिचय                  |        | •••    |        |
| ₹.         | समर्प ग्                         | ***    | •      |        |
| ₹.         | गुरुवर्यात्रयी का परिचय          |        |        |        |
| 8.         | भू मका                           | ••     |        |        |
| X.         | त्र्यात्म निवेदन                 | •••    | ••     |        |
| ξ.         | मङ्गलाचरण                        |        | ••     |        |
| ও.         | दिन्य विभूतियों की महत्ता        | ••••   | ****   | 8      |
| 5.         | जैन धर्म में महिलाओं का स्थान    |        | ****   | G      |
| 3          | जन्म श्रीर वाल्यकाल              | ••     | ••••   | १६     |
| १०.        | विवाह                            | •••    | ****   | २४     |
| ११.        | वज्रपात से ऋपूर्व लाभ            | ••••   |        | ३०     |
| १२.        | सत्संगति का प्रभाव               | ••     |        | 38     |
| १३.        | समुदाय को परिचय                  | ***    | ****   | ४६     |
| <b>१8.</b> | वैराग्य का उद्भव                 | ***    | ***    | ४२     |
| 38.        | सङ्कल्प की दृढ़ता व आजा प्राप्ति | •••    | ****   | ४७     |
| ्१६.       | दीना महोत्सव                     | ****   | ••••   | · 60   |
| १७.        | पवित्र जीवन के पथ पर             | • •    | ****   | ७७     |
| ्रैन.      | विहार का महत्व                   | ••••   | • •    | 50     |
| .39        | शास्त्राध्ययन श्रौर शिद्धा       | ****   |        | हर     |
| २०.        | बीकानेर का चातुर्मास             | ***    | ~ **** | દક્    |
| २१         | फलोधी में दीचाएं                 | ****   | ••••   | 33     |
| २२.        | जन्मभूमि मे आगमन                 | ****   | ****   | १०६    |
| २३.        | फलोधी में कलशारोहण व उद्याप      | न      | ****   | 308    |
| २४.        | कुचेरा में अभूतपूर्व उपकार       | **** " | ****   | ११२    |

| ~           |                                   |      |      | 0    |
|-------------|-----------------------------------|------|------|------|
| २४.         | महातपस्वी जी की द्रीचा            |      | **** | 850  |
| २६.         | श्री सिद्धाचलादि तीर्थो की यात्रा | **** | ***  | १२६  |
| २्७.        | भावी प्रवर्त्तिनी की दोना         |      | **** | १३्प |
| २५.         | सतीत्व का चमत्कार                 | **** | ***  | १४०  |
| ₹€.         | भगवान् आदीश्वर की प्रतिष्ठा       |      |      |      |
|             | मे चमत्कार                        | ••   |      | १६४  |
| ३०.         | प्रिय शिप्या का वियोग             |      | •    | १७१  |
| ३१.         | श्री सिद्धाचल का संघ              | •••  | **** | १६७  |
| ३२.         | श्रीमत त्रैलोक्यसागरजी म.सा.      |      |      |      |
|             | की पुनीन प्रत्रव्या               | •••• | •••• | २८६  |
|             | दी ज्ञां की धूम                   |      | •••• | २२८  |
| ३४.         | गोडवाइ में उपकार                  | • •• | **** | २५६  |
| <b>३</b> ४. | जोधपुर में पदार्पण                | **** | ***  | २६६  |
| ३६.         | मालव भ्रमण श्रीर रतलाम            |      |      |      |
|             | में शासन प्रभावना                 |      | **** | ३०२  |
| ३७.         | मज़ी तीर्थ की यात्रा              |      |      | 388  |
| ३८.         | वर्तमान ऋाचार्यश्री का            |      |      |      |
|             | महाभिनिष्क्रम्ण महोत्सव           | •••• | **** | ३३६  |
| ३६.         | कोटा में चातुर्मास                |      | ***  | ३४७  |
| 80.         | ग्वालियर में त्राभूतपूर्व प्रवेश  | *    | •••• | ३६७  |
| ४१.         | राज परिवार को प्रतिवोध            | ••   |      | ३७२  |
| ४२.         | जयपुर में पदार्पण                 | ~*** |      | ३७५  |
| ४३.         | महा प्रस्थान                      | **** | **** | 800  |
| 88.         | चरितनायिका के कुछ विशिष्ट         | τ    |      |      |
|             | गुणों की मलक                      | ***  | **** | ४१७  |
| ЯХ.         | परिशिष्ट सं० १                    |      | •    | ४२७  |
| ४६.         | परिशिष्ट सं०२                     | ***  | ***  | ४३३  |
| ४७.         | परिशिष्ट स०३                      | ,    | **** | -    |

पुरय जीवन स्याति को स्दनामधन्य लेखिका.

साध्वो श्री समनश्रीजी महाराज विशार्द

## बन्दे बीरम् अभिनन्दनम्

जैनशासन तारिके । गुणधारिके,
वर विमल थी,
काव्य प्रतिभावती हो तुम,
मुक्तवाक् कहते सुवी ॥
सरल स्वच्छ सुकरुण हृद्या,
विनय विद्यागुणप्रदा,
साहित्य स्वप्ट्री साध्वी सज्जन
श्री जयनु सा सर्वदा॥ १॥
— चरणस्व

—चरण्रज वालशिष्या स्वयम्प्रभाशी

# लेखिका का संज्ञिप्त परिचय

प्रस्तुत ग्रन्य की लेखिका विदुषी सरल स्वभावी आर्या श्रीम्ती सजन श्रीजी म. है। 'यथा नाम तथा ग्रुण वाली लोकोवित बहुत कम पर चर्रितार्थ होती है. किन्दु आप पर तो पूर्ण चरितार्थ हो रही है। आप सजनता एव गाभीर्य की साक्षान् प्रतिमूर्ति है। शीतल स्वभावी व शान्तचित है। आज मैं यहा इन्हीं ग्रुणों से प्रेरित हो इन का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न कर रही हूं।

#### वाल्यकाल

मापका जन्म जयपुर में प्रसिद्ध जौहरी गुलावचन्द जी साहव लूिया के यहा उनकी धर्मपत्नी धर्मपरायण श्रीमती महताब वाई की कूक्षि में वि. स. १६६५ की वैजाख पूर्णिमा को हुम्रा। श्रापके माता पिता बहुत धर्मपरायण एवं शान्त प्रकृति है। स्नाप उनकी उस समय इकनौती पुत्री थी। सतएव वचपन बहुत लाड़-प्यार में बीता। स्नापका परिवार धर्मप्रेमी एव मुसंरकृत था, सत: स्नाप पर भी परिवार की छाप पडना स्वाभाविक ही था नयोकि बालक की प्रारम्भिक पाठशाला परिवार ही होता है और उसके भने बुरे बातावरण का प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक ही है। यही हुमा भी, स्नापने श्राविका योग्य ज्ञान बचपन में ही प्राप्त कर लिया।

## शिचा

यापकी प्रारंभिक शिक्षा परिवार में ही हुई और जो कुछ भावी जीवन के लिये सीखना था, विशेषतः परिवार में सीखा भीर कुछ व्यावहारिक शिक्षा एक जैन पाठशाला में प्राप्त की । इस प्रकार यापका शैक्षिणिक जीवन प्रारम्भ हुआ।

## गृहस्थाश्रम में प्रवेश

उस समय जहां स्त्री शिक्षा का सभाव सा था, वह वालविव ह भी बहुत जोरो पर था और इस विषय ने संतान को सपने माता पिता पर ही निर्भर रहना पडता था। ठीक यही इनके साथ भी हुया। यनिच्छा होते हुए भी ग्यारह वर्ष की ग्रत्पायु में भापका विवाह दीवान श्री नयमन जी गोलेखा के पीत्र श्री कल्याण मलजी साहव के साथ वटी धूमधाम से हो गया। यह परिवार उस समय जयपुर रियासत का एक सुसपन्न घराना था। इस प्रकार ग्रापका गृहस्याश्रम प्रारम्भ हुया ग्रोर ग्राप एक योग्य व दक्ष गृहिणी वनी।

यद्यपि वाल्यावस्था मे साबु साध्वियो का पूर्ण सम्पर्क रहा. थोडो २ त्याग की भावना भी कभी कभी घाती रही, क्लिन्तु भोगाविल उदयवग आपको गृह कारागार मे फमना ही पडा।

## वैराग्योदय एवं सफलता

विवाह तो हो गया पर आपकी विचारधारा तेरहपन्थी सम्प्रदाय की और थी अत. धार्मिक संवर्ष का सामना करना पड़ा क्योंकि व्वसुर पक्ष वाले स्थानक वासी सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

विवाह के कुछ समय पश्चात् ही आपको अपनी भुवासास (प्रसिद्ध दीवान वहादुर सेठ केगरी सिंह जी सा. की धर्मपत्नी) के पान रहना पडा, वहा गुद्ध सनातन जैन ग्वेताम्बर धर्म की आराधना होती थी। ये विभिन्नताए देख कर आपको वास्तविकता की जिज्ञामां त्यन्न हुई और आपने स्वय गास्त्रों का अवलोकन करके निर्णय किया कि शास्त्रानुसार सही परम्परा 'सनातन जैन धर्म' में हो है। वहीं पर मूर्तिपूजक संघ के साधु साध्यों से तत्वचर्चा का भी सुयोग मिला। उपाध्याय सुमित सागरजी म. सा. आदि एव विदुषी साध्वी रतन श्रीमती ज्ञानश्रीजी म. सा. उपयोग श्रीजी म. सा. आदि वहीं विराजमान थे। शास्त्रों के पठन से आपकी वैराग्य भावना भी जागृत हो गई और आपने त्यागमय जीवन में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु मधवा को दीक्षा की आज्ञा मिलना सहज नहीं होता। आपके ऊपर कई प्रतिवन्ध लगा दिये गये।

ग्राप ग्रपना जीवन त्वाग एवं तपस्यामय हग मे व्यतीत करने लगी योर गाईस्थ जीवन से सदैव उदामीन रह कर लक्ष्य प्रांति के प्रयत्न में ही तत्र हो गईं। ग्रापने गृहस्थावस्था में ही 'नवपद ग्राविका तप, विषत्र ग्रादि कई तपस्याए की। पतिदेव को भी प्रेरणा करती रहती थी। उन्होंने भी प्रेरिन होकर धर्म कियाग्रों में मन लगाया। उपधान तप का ग्राराधन दोनों ने साथ ही किया। ग्रापकी भावना दिन २ वृद्धिगत हो रही थी। ग्रापने नम्रतापूर्वक दीक्षा लेने की पतिदेव में ग्राज्ञा मागी, पर मिली नही। पर भापने ग्रवके हटता का ग्रवलम्बन लिया। वीर पृत्र भानन्दमागर जी म. मा. एवं मिणामागर जी म. प्र. ज्ञानश्रीजी म. सा. उपयोगश्रीजो म. सा. ग्रादि के सत्प्रयत्नों में ग्रापकी ग्रिमलापा पूर्ण हुई भीर तदनुसार वि. सा. १६६६ को ग्रापाढ शु. २ को मृहूर्त में भगवती दीक्षा हुई। इस प्रभंग पर कोटे वाले वाफना परिवार भी उपस्थित ये। उसी दिन सेठ कल्याणमल जी मा. ने ग्रपने निवास स्थान पर गृह देरासर में भगवान त्रापभदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना कराई। ग्राप प्र. श्रीमतो ज्ञानश्रीजी म. सा. को शिष्या बनी।

### साधु जीवन

अव आप आतम साधना के पवित्र पथ पर आरढ हुई । उसी चातु-मांस मे आपने साधु प्रतिक्रमगा, लघु सिद्धान्त कीमुदी एव ग्रमर कोश का अभ्यास कर लिया।

चातुर्माम परवान् आप अपनी परमोपकारिगो वृहद् ग्रुरुभगिनी श्रीमती उपयोग श्रीजो म. सा. आदि ६ साव्वीजो के साथ विहार करती हुई मारवाड पधारी | २००० के मवत मे फा. शु. ५ के दिन लोहावट मे पूज्य आचार्य देव श्रीमजिन हरिसागर सूरीश्वरजो म. सा. के कर कमलो मे आपको बड़ी दीक्षा हुई। बाद मे आप पुन. जयपुर पधार गई और सस्कृत, प्राकृत, न्याय, काव्य आदि का अभ्यास करती रही।

त्रि.मं. २००२ दा चातृर्णन धापने जोटा के पूक्त-यान ने रिया। येट गाइव ने इस खबसर पर धार्किक कार्यों में दक साम्ब्रमुद्रा ना सरावा कर के पुण्योगार्जन किया।

वि न. २००५ में झारने मानधामण का उत्तर्द ना किया। शार्य माय ही श्रीमती जिनेन्द्र श्रीता म. ने झौर मेंने भी गानधामण किया था। सद्दानई महोत्मव, प्यवाता राजितागरण, गायमी वाल्यत्व द्यादि वटी धूम-धाम ने हुए थे।

माप त्याग नपाया के नाय जन जागरण एवं नाहित्य नापता में भी सदा नत्तर रहती है। विविध शाखों का मध्ययन मनन मापते स्थभाद का एवं दिनचर्या का प्रमुख गंग है।

यापने अब तक 'पुष्य जीवन ज्योति के प्रतिन्वित कई छोटी मोटी रचनाएं की है। कुछ विधिविधानों 'ज्ञान पचमी' उपधानदेववन्दन द्यादि का सम्पादन भी किया है। सापने प्रयाग हिन्दी माहित्य सम्मेलन जी 'विजादद'परीक्षा सम्कृत लेकर दो है। सामको संस्कृत, प्राकृत, गुजराती. राजस्यानी स्रादि कई भाषामों का सच्छा जान है।

श्राप श्रन्थां लेखिका, वक्ता भीर कविषत्री है। स्त्रभाव में ही शान एवं सरल है, श्रीमान तो श्रापकों छू भी नहीं गया। गुरम्या, साहित्य सेवा श्रादि में नदा अप्रमन्त भाव में संलग्न रहती है। शापको एक बान-शिष्या शशिप्रभा श्री में, है।

मुक्त पर भी आपके अपिरमित उपकार है । झन्तु, जानन दव ने यही विनम्र प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु करे । आप चिरकाल आत्म साधना एवं जन कल्यामा करती रहे ।

जयपुर चैत्र कृ. ७, २०१७ चरणानुगता .-कमला देवी जैन मिद्रान्त साहित्य विवारद

## "जव मैं साध्वी सज्जन श्री जी म.से मिला"

- -हेमचन्द्र सोजतिया, जयपुर

माधारं एतया मेरा साधु सन्तों से बहुत कम सम्पर्क रहता है क्यांकि विद्यार्थी जीवन में रहने के कारण समय कम मिलता है श्रीर जो समय मिलता है वह मित्रों में गुजर जाता है। अधिक समय नहीं हुआ, हमारे घर पर एक मित्र आये थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वे यहां ठहरी हुई साध्यियों के दर्शन करना चाहते हैं। यद्यपि मैं इस कार्य के लिए तैयार नही था, परन्तु उनके त्राप्रह ने मुक्ते उनके साथ जाने के लिए वाधित कर दिया। सवसे पहले हमारी मुलाकात कल्याण श्री जी महाराज से हुई। इसका प्रमुख कारण यह था करीव वीस साल पहले कल्याण श्री जी हमारे गांव ( भानपुरा ) में पधारी थीं और वे हमारे परिवार के संभी सद्स्यों से परिचित हो गई थीं। धीरे धीरे यह मुलाकात बढ़ती गई। साधु संगति की सार्थकता मुक्ते उस दिन जान पड़ी जव कि मेरे छोटे भाई ने मुफ्ते कहा कि भैया मुक्ते संस्कृत पढा दो। में त्राश्चर्य में पड़ गया कि इसे संस्कृत कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं थी। परन्तु सहसा मुफे ध्यान आया कि साध्वियों मे से अवश्य ही कोई न कोई संस्कृत की जानने वाली होंगी । प्रायः यह देखा जाता है कि जैन समाज के अधिकांश साधु साध्वयां संस्कृत मे विशिष्ट योग्यता रखते हैं। इसी उद्देश्य

की पूर्ति के लिए मैं फिर साध्वियों के पास गया। पृछ्ने पर मालूम हुआ कि सज्जन श्री जी म. संस्कृत की अच्छी ज्ञाता हैं।

शायद लोग किसी भी व्यक्ति की पहचान, उसकी वाणी, व्यवहार, सदाचार आदि से करते हैं जो कि एक लम्बे समय नक सम्पर्क मे रहने के बाद ही हो सकती है। सच मानिये जब मैंने शान्तिमय भव्य, तेजस्वी मुद्रा को देखा तो उनके आग नतमस्तक हो गया। साध्वी जी की उच कोटि की विद्वता एवं निर्मल चित्र ही उनकी योग्यता का परिचायक था। सयोग समिन्ये अथवा मेरा सद्भाग्य, मुक्ते एक सभान्त, जैन धर्म को उन्नति के पथ पर अप्रसर करने वाली साध्वी श्री सज्जन श्री जी म. के सत्सज्ज का अवसर मिला। इस प्रकार परिचय आगे बढ़ता गया। मुक्ते दिन पर दिन यह महसूस होने लगा कि ऐसी महान् विभूति का जीवन परिचय जानना चाहिए जिससे में ही नहीं वरन् समाज और देश भी लाभ उठा सके।

अगपका जन्म बि० स० १६६४ की बैशाख पूर्णिमा के दिन जयपुर के एक सम्पन्न परिवार में हुआ। आपके परिवार वाले धार्मिक प्रवृति के होने के कारण वचपन से ही आपका धार्मिक शिल्ला मिली। आपके परिवार वाले तेरापंथी धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे। इस कारण से शुरू में आपका सन्पर्क तेरापंथी साधु-साध्वियों से ही अधिक रहा। इस प्रकार वाल्यावम्था से ही आपका धार्मिक प्रवृति के प्रति काफी कुकाव रहा। धार्मिक शिल्ला के साथ २ त्रापको साधारण शिक्ता भी मिलती रही ! बचपन में त्रापको पुस्तके पढ़ने का बहुत शौक था जो कि त्राज तक भी वैसा ही बना हुत्रा हैं।

परिवार के सभी सद्स्य रुढ़िवादिता से प्रसित होने के कारण आपका विवाह भी जल्दी ही होना स्वाभाविक था । १२ वर्ष की अवस्था में ही आपका विवाह जयपुर के एक धनाह्य परिवार मे हुआ। परन्तु विवाह के पश्चात् आपके विचारों में एक विशेप परिवर्तन हुआ। विवाह के कुछ समय वाद ही आपको कोटा जाना पड़ा जहां कि आपको अपने निकट सम्बन्धी के यहां एक लम्बे समय तक रहना पड़ा। जहां आप रही थीं उनका धर्म मन्दिर का था। इस कारण से आपके विचारों ने भी मोड़ लिया। श्रगर इसे मोड़ की वजाय विचारों में क्रान्ति कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । आप इस धर्म के प्रति इत्नी आकर्षित हुईं कि अपने इसको अपना भी लिया। कोटा से लौटने के पश्चात आपने अपने पिताजी के घर पर अनेक शास्त्रों का श्रध्ययन किया। इस छोटी सी श्रवस्था में ही श्रापने श्रनेक शास्त्रों को पढ़ डाला । इस प्रकार के व्यस्त न्त्र्यध्ययन ने आपको धामिक विचारों की श्रोर श्रग्नसर किया। धार्मिक प्रवृति की बहुलता के साथ ही साथ ससुराल की परिस्थितियों ने आपके विचारों में "दीन्ना की भावना" का विकास किया। यद्यपि मानव वहुत कुछ सोचता है परन्तु सोचे हुए कार्यो में सफलता प्राप्त कर लेना एक मुश्किल कार्य है। आप में भी दी ज्ञा की चेतना तो आ

गई परन्तु लेना आसान कार्य नहीं था क्योंकि परिवार के सभी सदम्यों के विचारों में "दी ला" दूर की चीज थी। परन्तु आत्मा की आवाज और विचारों की कान्ति को कौन रोक सकता था? २० वर्ष के लगातार संघर्ष तथा अनेक कि कि जाई के मेलने के वाद, आपके ससुराल वालों को दी ला की अनुमित देने के लिए वाध्य होना पड़ा। वर्षों को भावना सफज हुई। पित आदि सर्व परिवार को त्याग कर आपने दी ला। तो। वि० सं० १६६६ आपाढ शुक्ला २ को शीमती ज्ञान श्री जी म. तथा उपयोग श्री जी म. के कर कमलों से आपकी दी ला हुई। मन को शान्ति मिली और जीवन को एक आधार मिला।

उपरेक्त सभी चीजे तो आपके स्वय के उत्थान के लिए हुई परन्तु आपके इस साधुत्व के जीवन से जैन समाज को जो लाभ हुआ वह आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। आप समाज तथा लोक सेवा में तप्पर हैं। आप एक अच्छी किव व साहित्यकार भी हैं जो कि आपको उनके द्वारा लिखित पुस्तके पढ़ने से मालूम हो जायगा। इसके साथ ही साथ आप भाषण देने में अत्यन्त कुशल हैं। आप कुशाय बुद्धि साध्वी हैं। यही कारण है कि आपका मस्तिष्क नवीन २ वाते विचार करता है जो नूतन और मौलिक होती हैं। आप वाल विवाह, दहेज प्रथा आदि के पह में नहीं हैं। आप इस प्रकार की कुरीतियों को मिटाने में संलग्न हैं। आप समाज तथा लोगों के वीच भेद भाव की भावना को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने भाषणों में चरित्र निर्माण के

पत्त में विचार रखती रहती हैं। आपका विचार है कि मानव का विकास उसके चिरत्र पर आधारित है। इसके साथ ही साथ आपने यह भी कहा कि मनुष्य को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो स्वयं की उन्नति तथा राष्ट्र के विकास में वाधक हो। देश के उत्थान के विपय में आपके विचार बड़े ही सरस तथा सुन्दर हैं। आपने कहा कि "प्रत्येक मनुष्य को सन्तोष के सिद्धान्त का पूर्णतया पालन करना चाहिए। अगर मनुष्य अपनी इच्छाएं वढ़ाता रहा और साधन इच्छाओं की गति के अनुसार नहीं बढ़े तो मानवीय विकास एक दुर्लभ कार्य होगा। इन्हीं उद्गारों के साथ आप मानव समाज को विकास के पथ की ओर अग्रसर करने में लगी हुई हैं।

सज्जन श्री जी मन के विषय में जितना लिखा जाय उतना ही कम है। उनके वारे में कुछ भी लिखने में, मैं तो अत्यन्त असमर्थ हू, जो कुछ बन पड़ा है, वह उनके चरणों में समर्पित है। यही कामना है कि वे दीर्घायु हों और हम सवका कल्याण करती रहे।

### ॥ बन्देबीरम् ॥

विदुषी साध्वीरन्न श्रीमती विनय श्री जी महाराज विरचित महतरा आर्घारत्न श्रीमती पुण्य श्री जी म. सा. का

## रतुत्यष्टक

सुपुण्या पुण्मश्री प्रकृतिमधुरा या कृतीमती,
सुवृत्ताङ्गे सम्यक् चरणकरणै रत्तमगितः।
सुपुण्याना जाता सतत् बहुमान्या मितमतां,
सदा पुण्यशीः सा सविनगिहनात्मा विजयताम् ॥१॥

शुभां मन्द्रालीमभिलिपतदां यां जनयता.

स्तथा कल्याणैक स्थितिमथ जगत्या घटयतो ।

गुणै माम्यं रम्यं सपिद्मक्मेर्वी समभवन्

सदा पुण्यश्री सा सविनयहितातमा विजयनाम्।।।।।।

उपादेय हेयं किमिति पद्मिन्त िर्भुवने, विवेकोत्सेकेन स्फुटमित हितं तत्प्रगदितम्। यया भारत्येव प्रियमित च सत्यं लघु सत्तां, सदा पुर्यश्रीः सा सविनय हितात्मा विजयताम्॥३॥ सद्जग्यै गङ्गाया इव भवजतापं शमयितुं
परं पापापे हं जनयितु महो सज्जनगणः।
समय्रायाय्रे गे प्रकटिमह यस्यै स्पृहयित,
सद् पुण्यश्री सा सविनयहितात्मा विजयताम् ॥४॥

श्रहो स्फूर्जहर्षो हरिहर विधीनामिष मनो-विजेता कन्द्र्पश्चिकत इव नश्यत्मनुद्दिनम् । सुदूर यस्याः सुत्रतजनधुरायाः शुभमते , सदा पुण्यश्री सा सविनयहितात्मा विजयताम् ॥४॥

गरीयांसं यस्याः प्रसमरयशोराशिमभितः, श्रितं श्रीशैरीशै कविभिरिति दृष्ट् वा हिमगिरिः। जलस्रोतो दम्भाद् गलति जडरूपोण्य जनि च, सदा पुण्यश्री सा सविनयहितात्मा विजयताम् ॥६॥

गुणा यस्या कान्ता सुखदसुमन संगितरता, श्रम्या दुरिछद्गैरिप परिणताश्चापरिमिता। रमन्ते मालायामिव खलुमिथः प्रेमितिहिताः, सदा पुण्यश्रीः सा सविनयहितात्मा विजयताम् ॥॥॥

यदीये सत्पट्टे विमलकपपट्टे स्थिरतरा,
सुवर्णश्रीर्मान्या विलसित वदान्या गुरुतया ।
हरन्ती दौर्गत्यं घनमसुमतां साम्प्रतमिह,
सदा पुण्यश्री सा सविनयहितात्मा विजयताम् ॥५॥

इत्थं सत्सुख़सागरात्म भगवच्छीमद्गणाधीशितुः,
पृच्या श्रीहरिमागरैक सुग्रोराज्ञामुयायिन्यसौ ।
पुण्यश्री परमप्रभावप्रथिता भव्यात्मिभः संरतुनाः
कुर्यात् सर्वगुणप्रधानविनयश्रीशोभमं जीवनम् ॥॥॥

विदुषी साध्योरत्न श्रीमती कल्याग् श्रीजी महाराजारचित प्रवर्तिनी श्रीमती पुरायश्रीजी महाराज की स्तुति (उपजाति वृत्तम्)

पुण्पिश्रय मृतिमतीं सुपुण्या हितेषिणीं पृज्यतमां जनानाम्।
त्रार्या प्रधानां गुण्यित्रधानां, पुण्यित्रयं नौमि गुरुं गुरुणाम्।।१।।
सूर्यप्रभावत् सुमनस्तमृहं प्रकाशयतीं सुविकाशयंनीम्।
महोद्यां भूततमीपहर्त्रीं, पुण्यित्रयं नौमि गुरुं गुरुणाम्।।२।।
सुन्नान्त्रवेस्साधुगुणाम्बुधेयीः वेलेव सन्तापहरीं प्रकर्त्रीम्।
सतां सुभान्यां प्रकृतौ वदान्या, पुण्यित्रयं नौमि गुरुं गुरुणाम्।।३।।
श्रीमन्महावीरिजनेश्वरस्य, विस्तारयन्तीह सुशासनं या।
सरस्वतीवात्मगितं ददानाः पुण्यित्रयं नौमि गुरुं गुरुणाम्।।४।।
दीव्यत्सुवर्णित्रयमेव लोके, प्रवोधहेतुं स्वपदाित्रतां या,
प्रकृवतीं तां सुधियं समन्तात् पुण्यित्रयं नौमि गुरुं गुरुणाम्।।४।।
इत्थ प्रवर्त्तं कपद दधतीं सुपूच्यां,

पुण्यिश्रयं गुरुगुरुं य इह स्तुवन्ति । पुण्यिश्रयं वरिवलासयुता जनास्ते, कल्याणकोटिकलितां कमजां लभन्ते ॥६॥

## पुरुष जीवन ज्यानि

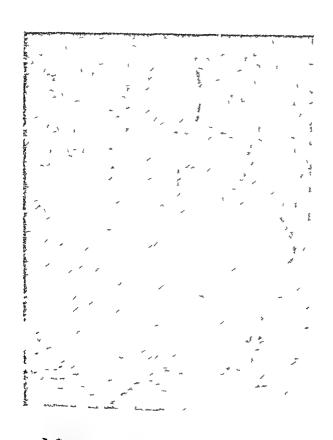

लेक्ट्रिंग की एरमें।पकारिखीं गुरुव्यों स्व. श्रीनती उत्योग श्रीजी न. सा.

# \* सादर समर्पण \*

जिन करुणा कोमल हृदया ने
गृहस्थी के गहरे गर्ता से निकाल कर
भागवती प्रव्रज्या के पथ पर गतिशील बनाया।
मज्ज्ञान की संजीवनी दे कर जीवन में
स्फूर्ति, ज्योति और उत्साह का सचार किया।
जिन वात्सल्यमयी महानुभावा ने
वात्सल्य का निर्मल नीर सींच कर

शुष्क मानसवृत्त को पल्लवित पुष्पित किया। जिनकी सतत प्रेरणा से पुण्य जीवन ज्योति का निर्माण हुआ।

उन्हीं अनन्य उपकारिणी परमश्रद्धे या पूज्येश्वरी
गुरुवर्या दिवंगता श्रीमती उपयोग
श्री जी महाराज साहवा के
कल्याण कर कमलों में-

आपश्री की अकिंचन लघुतम शिष्या—

#### वन्दे वीरम्

# श्री पुरायगुरा गीतिका गुच्छ,क

( राग-पीर पीर क्या करता रे तेरी पीर० )

हे पुण्यनाम ! गुण्धाम । तुम्हारी महिमा विश्व विख्यात ॥स्थायी॥ व्यां शुभ्र व्योत्स्ना शिश की, सुन्दर सुपमा है निशि की, मगवति ! गुण्गरिमा तुम्हारो है जिनशासनद्यु ति अवदात ॥हे०१॥ तुम त्रिजगवन्द्य सद्यरिता, तव महिमा है सुरसरिता, तापनिवारिणी शान्तिकारिणी निर्मलकारिणी गात ॥हे०॥२॥ हिमगिरि सदृश उत्तु जा, तुम महिमा अगम अलंध्या, मतिहीना दीना मुमसी क्योंकर कहो १ पहुँचे हे मात ! ॥हे०॥३॥ तव महिमो मुम्म सन भाये, सुन सुन मानस हर्णये, विकसाते सरसिज श्रेणी को व्यों स्विणम पुण्य प्रभात ॥हे०॥४॥ वाला शिष्या अनिज्ञा, सविनय मांगे सप्त्रज्ञा, तुम ज्ञान विज्ञान प्रदायिनी हो यों कहता सज्जनज्ञात ॥हे०॥४॥

## [ २ ]

(राग-शुद्ध सुन्दर अति मनोहर०)

पुर्य मन्दिर में विराजे पुरयलोक विहारिगी। व्यापका है पुरयपावन नाम सन्मतिक.रिग्धी।स्थायी।। खरतरगरो समुद्ति तरिएवत् तेजपुञ्जविराजिते ! महामहोदया पुण्यश्रीसा प्रवर्तिनी पद्धारिणी ।।पु०।।१।। प्राज्ञगणमान्ये ! सुधन्ये ! वोधजन्ये । भगवती ! श्रज्ञ थाल श्रवोधजन में तत्वज्ञान प्रसारिणी ॥पु०॥२॥ वात्सल्यमिय मुद्रा दरशहित तरसते ये नेत्र हैं। दीजिये दर्शन हमें हे नयनमन सुखकारिणी ॥पु०॥३॥ त्र्यापके शिचा भरे उपदेश सुनने श्रवण्युग। हैं समुत्सुक द्रुत सुना दो देशना भवतारिणी ॥पु०॥४॥ हृद्यहर्म्थ में वास करिये स्वर्गभूसि निवासिनी । त्र्यापकी पुरुयस्मृति ही सब पापताप निवारिखी ॥पु०॥४॥ पुण्यमय इन पाद्पद्यों में नमन स्वीकारिये। निमत शिर पर वरदकर रिवये सुगुण सञ्चारिणी ।।पु०।।६।। हो उदय जय हो विजय हो तव विनेयावर्ग की। ज्ञानोपयोग प्रदायिनी 'सज्जन' जन मनोहारिग्री पुटााणा

### [ 3 ]

(राग-तुमको लाखों प्रणाम)

पूच्या पुरया श्री सा जय हो जय जय हो ।

गुणवन्ता गुरुणी सा आपकी जय जय हो ।। स्थायी ॥ धन्या गिरासर प्राम मनोहर, जन्मभूमि तव पावन सुन्दर, प्रकटीं जन मन सुखकर जय हो जय जय हो ॥पू०॥१॥ पुनीत पारख इल श्रवतंसी, भक्त हृद्य मानससर हंसी, सतीगण शिर उत्तंसी जय हो जय जय हो ॥पू०॥२॥ खरतरगण नभ विभल तारिका, घोर श्रविद्या तिमिरवारिका,

धवलोज्ज्वल यशघारिका जॅय हो जंय जय हो ॥पू०॥३॥ पुरुवश्लोका वन्दितलोका, भवजलतार्ग कारण नौका,

सुविहितत्रता विशोका जय हो जय जय हो ॥पू०॥४॥ देश विदेशे सतत विहारिथी, भारत महिलाजन उद्घारिखी,

जैनधर्म प्रचारिणी जय हो जय जय हो ।।पू०॥४॥ म्वर्धासिनि करो कहणादृष्टि, हानसुधा की अविरत्त वृष्टि,

व्यों हो अभिनय सृष्टि जय हो जय जय हो ॥पू०॥६॥ जिन सिद्धान्त की विश्वविजय हो, शिष्यागंशा का अभ्युद्य हो, 'संज्ञन' वोले जय हो जय हो जय जय हो ॥पू०॥॥

### [8]

(राग—चिन्ताचृर चिन्तामणि०)

दर्शन गुरुणी सा अव तो दिखा दो मुके।

ज्ञान असृत का प्यांला पिला दो सुके ॥स्थायो॥ हो जैन शासन नायिका विज्ञायिका सद्धर्म की। खरतरने प्रवरायिका सुविधायिका सत्कर्म की॥ सिद्धि पाने की सुविधि वता दो सुके ॥द्वाशा पुर्याभिधाने । पुर्यशीले । पुर्यचिति । पुर्य धी ।
पुर्यमिय । साध्वीशिरोमिश अप्रशी कहते सुधी ।
पुर्यकार्यो में शीव्र लगा दो मुक्ते । द०।।२॥
अज्ञानतम फेला हृद्य में स्वात्म का नहीं वोध है ।
आत्मशिक का इसी से हो रहा अवरोध है ।
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश दिखा दो मुक्ते ।।द०।।३॥
अग्रप ही माता पिता गुरु ऑप ही सर्वस्व हो ।
आप ही हृद्येश्वरो हो ओपका वर्चस्व हो ।
मांगे 'सज्जन' यह ही दिला दो मुक्ते ।।द०।।४॥



# गुरुवर्या त्रिवेशी का संदित परिचय

## परमश्रद्धेया श्रीमती उद्योत श्री जी महाराज साहवा

आप फलोधी के श्री रत्नचन्द जी गुलेका की धर्मपत्नी थीं । श्रापका नाम नानी वाई था । पति के निधन से श्रापका मन असार संसार से विरक्त हो गया। आपने मकसी पार्श्वनाथ की यात्रा का श्रभिग्रह कर लिया कि यात्रा करके ही घृत खाना। उस युग में न रेल थी और न मोटरे। श्राप ऊंट पर जोधपुर तक आईं। वहां पर पूज्यदर श्रीमान् राज नागर जी म. सा. की श्राज्ञानुयायिनी श्रीमती रूप श्री जी म. त्रादि के द्रीम किये। श्राप वैराग्यवासित हृद्या तो थी ही। स्त्रव साध्वी जी का योग मिलते से ही आपने अपनी भावना को साकार बनाने का निश्चय किया। ऋपने तीन पुत्र, पांच पौत्र और तीन पौत्रियां आदि परिवार के स्नेह वन्धन सें मुक्त होकर वि सं. १६१८ की माध शुक्ला ४ को त्रापने भागवती दीना धारण की। आपकी अभि-लाषा सूत्र पढने की थी, पर सन्गुरु का सयोग न मिलने से पूर्ण नहीं हो रही थी।

त्राप डेढ़ वर्ष जोधपुर में ही रहीं। १६२० का चातुर्मास त्रजमेर, १६२१ का किशनगढ़, १६२२ का फलें।धी में किया, यहीं पर आपको परम त्यागी खरतर नमोमणि श्रीमत्सुखसागर जी मन्सान का स्वर्ण संयोग मिला। आपने इन्हीं पूज्येश्वर से डेढ़ वर्ष तक शास्त्रज्ञान प्राप्त किया। पूज्य सुखसागर जी मन्सान तो विहार कर गये, परआप गुरुवर्या के पास से अकेली ही आई थीं, अतन्फलोधी मे ही विराजीं। यहां पर आपने एक श्राविका को दीन्तित किया, जिनका नाम लक्ष्मी श्री जी दिया। मकसी तीर्थ की यात्रा वाद में की है और तब तक घृत का त्याग रहा। यात्रा का वृतानत पुरुव जीवन ज्योति में है।

प्रातः स्मरणीया श्रीमती लच्मी श्री जी य. सा.

ये फलोधी के ही जीतमलजी गुलेखा की सुपुत्री श्रीमती लदमीबाई थीं। इनका विवाह तत्रस्थ श्रीमान् श्रीकनीराम जी भावक के पुत्र सरदारमल जी के साथ हुआ। वाल विधवा हो जाने से आपको गृहस्थाश्रम न रुचा और आपने पृज्य सुखसागर जी म. सा. को देशना से प्रतिवोध पाकर वि. सं. १६२४ की मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी को पारमेश्वरी प्रत्रच्या स्वीकार कर ली। आपने उक्त पूज्यवर से शास्त्राध्ययन करके अच्छी योग्यता प्राप्त की थी। अब त्राप ऋपनी गुरुवर्या के साथ विचरने लगी। १६२४ का चातुर्मास जयपुर किया श्रीर धर्मीपदेश देकर कइयों को धर्माराधन में तत्पर किया । चातुर्मास बाद विचरते हुए आपने पुनः फलोधी में पदार्पण किया । १६२६ का फलोधी, १६२७ का वीकानेर, १६२८ का पाटगा यहां से श्री शत्रुं जय की यात्रा करके आपने १६२६ का चोमासा **ऋहमदावाद किया और १६३० का चातुर्मास किया नागौर में**।

इस वर्ष पृष्येश्वर मुखमागर जी म. सा. श्रादि भी नागीर में पधार गये थे। शास्त्राध्ययन की सुविधा होने से दोनों पृज्य-वर्याश्रों ने चार मास तक वहीं श्रध्ययन किया श्रीर एक श्राधिका ने यहां दीचा ली, उनका नाम मग्न श्री जी हुआ।

परसादरणीया पूज्यपाद श्रीमती मन्न श्री जी म. सा.

ये गच्छीपुरा के श्री शिवदानमल जी चतुर महता की मुपुत्री छोर नागौर के श्रीचन्द जी दफ्तरी की विधवा धर्मपत्नी थीं। इन्होंने वि. सं. १६३० की मार्गशीर्प कुप्णा द्वितीया को भागवती दीचा लेकर श्रीमती लच्मी श्री जी म. सा. का शिष्यत्व नवीकार किया। यही हमारी चरितनायिका की गुरुवर्या थीं।

इन तीनों ही प्रथम श्री का जीवन नप, त्याग, संयम श्रीर ज्ञान के सुशोभित था।

इनमें केवल एक का ही चित्र उपलब्ध हुन्ना जो यहा प्रातुत है।



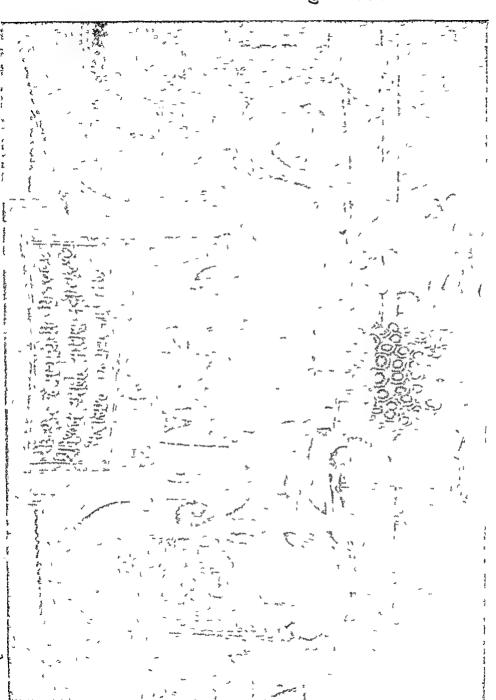

मुराय का यतनात मुनि मरडल स्य आचायदेव के १



# भूमिका

प्रकृति द्वारा मानव को अन्य प्राणियों की अपेना बहुत सी ऐसी विशेषताएं प्राप्त हैं जिस से अन्य प्राणियों की अपेना उस का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। साधना के द्वारा नर से नारायण बनने का उपाय और सद्भाग्य उसे ही प्राप्त है। इसी लिए प्रत्येक धर्म-संप्रदायों के विचारकों ने मानव जीवन को दुर्जभ और बहुमूल्य बतलाया है। जीवन का चरम लच्य-मुिक की प्राप्ति, मानव ही प्राप्त कर सकता है। भौतिक मुख-साधन तो मानव की अपेना देशों को अधिक प्राप्त है पर आध्यात्मिक जागरण उन्हें प्राप्त नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि देव भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं, लालायित रहते हैं।

वत्तराध्ययन-सूत्र में भगवान महावीर ने चार वातें दुर्लभ वतलाई हैं-मनुष्यत्व, सत्शास्त्र या सदुपदेश श्रवण, श्रद्धा श्रीर संयम में वीर्योल्लास या साधना के मार्ग में प्रवृत्त होना। इस से एक महत्वपूर्ण तथ्य की श्रोर हमारा ध्यान श्राक्षित होता है कि केवल मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना ही विशेष महत्व की बात नहीं है, पर मनुष्यत्व श्रर्थात मानवता को प्राप्त करना ही दुर्लभ है। हम देखते हैं कि श्रर्थों-खरबों प्राणी मनुष्य देह को धारण किए हुए इस संसार में पशुश्रों से भी गया बीता जीवन विताते हैं। तब हमें भगवान महावीर ने श्रो सब से पहले दुर्लभ

वात मनुष्यत्व या भानवता वतलाई है, इसकी सार्थकता श्रोर महत्ता स्वय प्रकाशित है। पर मानवता का विकास हो कैसे ? यह एक महत्व का खोर गम्भीर प्रश्न है। इस का कुछ उत्तर तो हमे आगे वताई हुई दूसरी, तीसरी और चौथी दुर्लभताओं पर विचार करने से मिल जाता है। इस देखते हैं कि आस रास के वातावरण और संगति का प्रभाव हुमार पर वाल्यकाल से ही गहरे रूप में पड़ने लगता है। इस लिए सत्पुरुपों को दर्शन, उन के प्रति आद्र भावना, उनके बचनो को श्रद्धी एवं ध्यान पूर्वक सुनना, जीवनोत्यान के लिए बहुत ही महत्व के साधन बतलाए गये हैं। सत्युरुप सब समय और सब स्थानों में मिलने दुर्लम होते है। अतएव उनके अनुभव — उद्गार और तत्व-साज्ञारकार जिन शास्त्र-सिद्धान्त श्रागम प्रन्थों में संकलित हैं, उन शान्त्रों के श्रवण से भी जीवन को सत्प्रेरणा मिलती है। सत्पुरुपों के वचनों सें मनुष्य अपने कर्त्ता व्याकर्त्ता वाथ प्राप्त करता है और ऋपकृत्यों को छोड़ कर सुकृत्यों का श्राचरण कर वास्तविक मानव श्रर्थात् मानव-गुण सम्पन्न सञ्चा मानव वनता है और साधना के मार्ग मे आगे वढ़ते हुए नर से नारायण, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष और आतमा से पर-मात्मा का पद प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार केवल मनुष्य जन्म धारण ही महत्व की वात नहीं है, उसी तरह सत्पुरुपों के चचन श्रीर शास्त्रीं का अवण भी उतना लाभप्रद नहीं। अतः उसके बाद श्रद्धा श्रीर संयमाचरण को उत्तरोत्तर दुर्लभ वनाया है।

अर्थात् शास्त्र-अवरा श्रद्धा पूर्वक हो और केवल सुन कर ही न रहा जाय, पर सत्पुरुषों या शास्त्रों ने जिन कामों का निषेध किया है, उन पापों से विरत होकर सद् अनुष्ठानों में प्रवृत्ति की जाय, तभी शास्त्र श्र्वण सफल हो सकता है।

महापुरुपो का आदर्श चरित्र ही महान् प्ररेगादायक होता है, विना कुछ कहे भी उनकी मुखाकृति और आचरण की छाप इतनी जवरदस्त पड़ती है कि मानव तो क्या पशु-पत्ती भी अपना वैर विरोध भूल कर एक अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करते हैं। उनका पावन चरित्र अन्य पुरुषों के उपदेशों से भी अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि चरित्र का वल एक महान् वल है। उन का मौन भी महान् उपदेश है, जिनकी कथनी और करणी एक समान है उन्हीं का प्रभाव अधिक और स्थायी पड़ता है। जिन्की करणी कथनी के समान नहीं है, उनका दिया हुआ उपदेश केवल वाणीविलास है। वह श्रोता के हृद्य-स्थल को नहीं छू पाता, इसी लिए उनका प्रभाव भी स्थायी व गहरा नहीं हो पाता। महापुरुषों के संपर्क में आने और उन की सत्क्रपा प्राप्त करने की तो वात ही ऋतग है, उनके नाम स्मरण और जीवन के पावन-प्रसंगों को पढ़ व सुनकर भी मनुष्य का काया-पलट हो जाता है। चिर कालीन पापी च्रा भर में महान् धर्मात्मा वन जाता है । जब मनुष्य महापुरुषों के जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करने लगता है तो अपनी वास्तविक स्थिति का उसे पता चलता है, उस का गर्व-खर्व हो जाता है और अपनी कमजोरियां उस

के सामने स्पष्ट हो आती हैं। वास्तविक जीवनोत्थान का पथ क्या है ? इसका उसके सामने चित्र-सा खिंच जाता है श्रीर कष्ट के समय धैर्य, शान्ति श्रौर सहनशीलता रखने की उसे प्रेरणा मिलती है। दृढ़ता के साथ सत्पथ में आगे वढ़ने का सहान् संदेश महापुरुषों के चरित्रं से मिलता है। इसलिए महापुरुपों के पावन चरित्र अधिकाधिक प्रचारित किये जाने आवश्यक हैं। प्रस्तुत प्रंथ ऐसा ही एक प्रेरणादायक जीवन-चरित है जिसे पुनः २ पढ़ कर त्याग, वैराग्य, संयम, तप श्रीर साधना का वोध पाठ प्रहण करना चाहिये। चरित्र-नायिका एक सती साध्वी श्रौर त्रादर्श नारी है श्रौर लेखिका भी उन्हीं की प्रशिष्या विदुषी साध्वी है। अतः इस जीवन-चरित का महत्व और भी वढ़ जाता है। एक पुण्यमयो साध्वी ने किस तरह स्व-पर कल्याण में; अपना सारा जीवन लगा दिया और उसका कितना मधुर श्रीर महान् फल मिला, यह इस प्रथ से पाठक स्वयं जान सकेंगे। जिस प्रकार एक ज्योति से अनेक ज्योतियां प्रकट होती हैं उसी तरह आदर्श साध्वी-रतन पुण्य श्रीजी ने अनेकों नारियों को संयम-पथ पर आरूढ़ किया, अपने धर्म संदेश से हिजारों भावुक आत्माओं में दिन्य न्योति प्रगट की, उसकी मह-त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत प्रथ से मिलेगी। इस प्रनथ में प्रसंगवश श्रीर भी श्रनेक साधुव साध्वियों की जीवनी दे दी गई है। इस से उसका महत्व श्रीर भी वढ़ गया है।

स्त्री और पुरुष इस संसार-चक्र के दो पहिचे हैं। दोनों का

अपना अपना महत्व है और दोनों के समितंन से सृष्टि-चक्र सुचार रूप से अनादिकाल से चलता आ रहा है। साथ ही उत्थान और पतन का चक्र भी प्रकृति के अटल नियमानुसार चलता रहता है। इसलिए विश्व के इतिहास में कहीं २ श्रौर कभी २ स्त्री जाति का महत्व बढ़ा है तो कभी पुरुषों का! जब जिसका महत्व बढ़ा उसने अपनी शिक्त का विकास किया और दूसरे को श्रपने श्रधीन बनाने का प्रयत्न किया। भारत में किसी समय स्त्री जाति श्रयगण्य थी, पर सहस्राव्दियों से पुरुष का महत्व इतना वदता चला गया कि स्त्री-शिक्त का विकास रुक गया, अवरुद्ध हो गया। इसलिए वैदिक काल से हम पुरुषों की ही प्रधानता या विशेषता का वर्णन पाते हैं। स्त्री पुरुष के सदा अधीन रही हैं। वह अनुचरी रही, पर स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सकी। सेवा, सहनशीलता, त्याग और तप ने उसकी आभा की प्रदीप्त किया पर समान या ऋत्रस्थान उसे नहीं मिला। समाज ऋौर धर्म दोनों चेत्रों में वह पुरुष के साथ रही, पर नेतृत्व और अप्रगण्य पद पुरुष ही पाता रहा।

जैन-तीर्थंकरों ने इस दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। उन्होंने धार्मिक चेत्र में स्त्री को पुरुष के समान ही अधिकार दिए। अपने चतुर्विध संघ की स्थापना में साधु के साथ साध्वी श्रीर श्रावक के साथ श्राविका को भी उन्होंने समान स्थान दिया। उनके धर्म शासन में मोच का भी दोनों को समान

श्रधिकार मिला। इस अवसिंपणी काल में तो 'मल्ली' नामक एक राजकुमारी ने तीर्थंकर पद को भी सुशोभित किया है। स्त्री जाति को इतना महत्वपूर्ण स्थान देना जैन-धर्म की एक महान् विशेषता है। तीर्थंकरों के अनुयायी साधु और श्रावकों की संख्या से माध्वी और श्राविकाओं की संख्या करीव दुगनी थी। इस से धार्मिक चेत्र में स्त्रियों ने पुरुषों से भी ऋविक संख्या में सफलता प्राप्त की। इस का स्पष्ट परिचय मिल जाना है। समस्त धर्न-प्रन्थों का सम-भाव से अध्ययन करने वाले श्री सांवलिया विहारीलाल वर्मा ने 'जैन धर्म में स्त्रियों के समानाविकार' नामक लेख में लिखा है कि भारत के महान् धर्म-प्रवर्तकों में एक मनवान महावीर स्वामी (समस्त तीर्थंकरों) ने ही स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया। आप सममते थे कि सन्याम -का, ब्रह्मचर्य का, में। ज्ञ का अधिकार समान रूप से स्त्री और पुरुप दोनों को है। अनः महावीर स्वामी की संघ-व्यवस्था अद्भुत थी। आपने प्रारम्भ से ही ४ संघ बनाये थे-१ मुनि, २ आर्थिका, ३ श्रावक, ४ श्राविका। चारों संघों का स्वतन्त्र और दृढ़ संगठन था, उन के नेता भी भिन्न भिन्न थे। इसी संघ-व्यवस्था ने आज भी जैन-वर्म को भारत मे जीता जागता रखा। संसार के किसी थर्म के पुरुष साधु संतों की तुलना में स्त्री-साध्वी संतिनयों की संख्या कभी वरावर ही नहीं हुई, पर जैन धर्म में तो साधु-श्रावकों की संख्या से साध्वी और श्राविकाओं की संख्या दुननी थी। यह सव महावीर स्वामी की उदार भावना का फल था जिसकी

तुलना ससार के धार्मिक तथा इतर इतिहास में मिलना दुर्लभ है।
महामना विनोवा जी ने लिखा है:—

"महावीर का इतिहास एक श्रद्भुत इतिहास है। महावीर संप्रदाय में स्त्री-पुरुपों का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया है। पुरुपों को जितने अधिकार दिये गए हैं, वे सव अधि-कार स्त्री को भी दिये गये थे। मैं इन मामृली अधिकारों को वात नहीं कहता हूं, जो इन दिनों चलता है और जिन की आजकल बहुन चलती है। उस समय ऐसे ऋधिकार प्राप्त करने की श्रावश्यकता भी महसूस नहीं हुई होगी। परन्तु मैं तो श्राध्या-त्मिक अधिकारों की वात कर रहा हूं। पुरुषों को जितने आध्या-त्मिक अधिकार मिलते हैं उतने ही स्त्रियों के भी अधिकार हो सकते हैं। इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई भेट् बुद्धि नहीं रखी, जिसके परिग्णाम स्वरूप उनके शिष्योंमे जितने श्रमण् थे, उनसे ज्यादा श्रमण्यां थीं। वह प्रथा आज तक जैन धर्म मे चली आयी है। आज भी जैन स न्यासिनियां होती हैं। जैन धर्म में यह नियम है कि संन्यासी अकेले नहीं घूम सकते हैं। ऐसे संन्यासी और सन्यासिनियों के लिए नियम है। तदनुसार दो-दो वहने हिंदुस्तान मे घूमती हुई देखते हैं। विहार, मारवाड़, गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तामिलनाड की तरफ तरह यूमती हुई वहने देखने को मिलती हैं, यह एक वड़ी विशेपता माननी चाहिए।

महावीर के पीछे चालीस सांल के वाद गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने रित्रयो को संन्यास देना डचिंत नहीं माना । रित्रयो को संन्यास देने में धर्म-मर्यादा नहीं रहेगी ऐसा अन्दाजा उनको था, लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनन्द एक वहन को ले आया श्रीर बुद्ध भगवान के सामने उसे उपस्थित किया और बुद्ध भगवान से कहा कि 'यह वहन आपके उपदेश के लिए सर्वथा पात्र है, ऐसा मैंने देख लिया है। आप का उपदेश अर्थात मंन्याम का उपदेश इसे मिलना चाहिये। तो बुद्ध भगवान ने उसे दी हा दी और वोले कि है आनन्द, तेरे आग्रह और प्रेम के लिए यह काम में कर रहा हूं। लेकिन इस से अपने संप्रदाय लिए एक वड़ा खतरा मैंने चठा लिया है ? ऐसा वाक्य बुद्ध ने कहा और नैसा परिणाम हाथ में आया भी। त्रौद्धों के इतिहास में बुद्ध को जिस खतरे का अंदेशा था, वह पाया जाता है, यद्यपि बौद्ध धर्म का इतिहास पराक्रमशाली है। इस में दोष दिखते हुए भी देश के लिए श्रभिमान रखने लायक है। लेकिन जो हर बुद्ध को था, वह महावीर को नहीं था, यह देख कर आश्चर्य होता है। महावीर निढर दीख पड़ते हैं। इस का मेरे मन पर बहुत असर है। इनलिए मुक्ते महाबीर की तरफ विशेष आकर्षण है। बुद्ध की सिहमां भी बहुत है। सारी दुनियां में उनकी करुणा की भावना फैन रही है, इसीलिए उन के व्यक्तित्व में किसी प्रकार की न्यूनना होगी, ऐसा में नहीं मानता हूं। महापुरुषों की भिन्न २ युत्तियां होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम युद्ध की व्यावहा-रिक मूमिका दू मकी और महावीर का व्यावहारिक भूमिका छू नहीं सकी। उन्होंने स्त्री पुरुषों में तत्वतः भेद नहीं रखा।

वे इतने टढ़प्रतिज्ञ रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर है। इसी में उनकी महावीरता है।

इसी तरह गुजरात के एक नामी जैनेतर विद्वान् के उद्गार कहीं पढ़े थे कि जैनधर्म ने स्त्रियों को पुरुषों के समान ही धार्मिक अधिकार देकर स्त्री शिक्त का महान् आदर किया है।

वास्तव में ही स्त्री शिक्त का समुचित विकास मानव समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि वालक पर प्रारम्भिक त्रीर सब से अधिक प्रभाव साता का ही पड़ता है। यदि वह सदाचारिणी और ज्ञानवती हुई तो वालक के जीवन को भी उस से सत्प्रेरणा मिलेगी और वाल्यकाल के संस्कार यदि अच्छे पड़े तो भावी जीवन में भी उनका अच्छा असर रहेगा। अनेक सती साध्वी स्त्रियोंने तो पुरुषों को पतन से बचाया है और धर्म पथ मे लगाया है। बाहर के व्यापारादि में पुरुष व्यस्त रहते हैं। अतः घरेलू जीवन की सुख-शानित और समृद्धि, शिक्ति और सदाचारिगी स्त्रियों पर ही निर्भर है। जैन धर्म की साध्वियों ने तो स्त्री-जीवन पर वड़ा गहरा प्रभाव डाला है। जैन घरों में जो धार्मिक संस्कार त्रौर नैतिक जीवन की प्रधानता रही उसमें इन साध्वियों का भी वहुत वड़ा हाथ रहा है। प्रस्तुत चरित्र की चरितनायिका 'पुर्य श्रीजी' ने कितना व्यापक धर्म-प्रचार किया, इसका परि-चय प्रस्तुत प्रंथ से पाठकों को मिल जायगा।

आदर्श चरित्र, महान् तेजस्वी प्रतिभा एवं पुर्यमूर्ति पुर्य श्रीजी का दर्शन करने का सौभाग्य मुभे अपने वाल्य जीवन में

उनकी जीवन संध्या के समय, जयपुर में मिला था। सं० १६७६ अपने वड़े भ्राता अभयराज जी के पास जयपुर मे था। तव मेरी आयु केवल ६ वर्ष की थी। भाई अभयराज जी अस्वस्थ होने से वहां वैद्यवर लद्मी रामजी से इलाज करवा रहे थे। मैं अपने पूच्य पिताजी व साताजी के साथ वहां गया हुआ था। माताजी के साथ मैं प्रायः उपाश्रय में जाता था, उसी समय पुण्यश्रीजी मः के दर्शन हुए थे। उनके स्वर्गवास के समय तथा उपाध्याय कवीन्द्र सागर जी की दीना के समय यथारमरण मैं वहीं था। साधु-साध्वियों की उस समय की वहां की चहल पहल आज भी मेरी धुंधली स्मृति में है। सचमुच ही वे पुरुष भाग्यशाली होंगे जो पुर्यश्रीजी जैसी महान् आतमा के सत्संग में रहे होंगे। वर्त-मान में खरतरगच्छ मे जो साध्वियों का इनना वड़ा समुदाय है वह उनके ही महान् पुण्य का परिणाम है। उनके दीनित होने के पूर्व जहां इनी-गिनी ही साध्वियां थीं, वहां आज उनकी संख्या १५०-२०० के लग-भग की है। खरतरगच्छ में साधु समुदाय बहुत थोड़ा है। इसलिए इन साध्वियों के कारण ही बहुत से धर्म चेत्र फल-फूल रहे हैं। कई साध्वियां वड़ी विदुपी, व्याख्यानदात्री, प्रभावशालिनी हैं।

इस पुरव जीवन ज्योति प्रनथ की लेखिका विदुषी साध्वी सज्जन श्रीजी भी एक आदर्श साध्वी हैं, जिनका जीवन ज्ञानी— पासनां में संलग्न है। मैं आर्या-रत्न विचक्क्या श्रीजी आहि से वरावर निवेदन किया करता हूं कि हमारी साध्वियों में वक्तृत्व कला का तो अच्छा विकास हुआ है, पर साहित्य-सृजन में अभी वे वाञ्छित प्रगति नहीं कर पाई हैं। इसलिए पढ़ी लिखी साध्वियों को प्राचीन प्रन्थों के अनुवाद, विवेचन और स्वतन्त्र रचना करने के,लिए अधिकाधिक प्रेरणा दी जाय। अतः जव २ मैं जयपुर जाता हूं तो सज्जनश्रीजी को प्रन्थनिर्माण में संलग्न देख कर वड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। इस प्रनथ के छपने से पूर्व उसकी पांडुलिपि भी मुक्ते उन्होंने दिखलाई थी श्रौर सुमाव मांगे थे। मुमे उनकी लेखन शैली वहुत सुन्दर लगी। इस बार जब मैं गया तो उन्होंने 'वह प्रन्थ छप गया है' बतलाया श्रौर उसके छपे हुए फर्मे मुक्ते देते हुए आजा दी कि इस क भूमिका लिख दीजिए इस पर मैं बड़े संकोच मे पड़ गया। बड़े २ **त्र्याचार्यो ऋौर विद्वानों के रहते हुए मु**क्त जैसे साधारण व्यक्ति को वे इतना सम्माननीय स्थान क्यों दे रही हैं ? पर उनका आत्रह टाल नहीं सका ख्रौर योग्यता न होते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समभ कर कुछ श्रद्धा के फूल इस भूमिका के रूप में चढ़ा रहा हूं।

वीकानेर

वसन्त पंचमी, २०१७

अगरचन्द नाहटा

#### वन्देवीरम्

# श्रात्मनिवेद्न

श्रमनत सुल की परिशोध में प्रयाण करने वाले भव्य प्राणियों को एक पथप्रदर्शक की श्रमिवार्य परमावश्यकता होती है, क्योंकि श्रमन्त सुल के स्थान का पथ श्रत्यन्त विकट है श्रौर श्रमादिकाल से मोहघूणित दशा में निवास करने वाले प्राणी उस श्रज्ञात पथ पर चलने को सहसा कटिवद्ध भी नहीं होते। इनकी मोहतन्द्रा तत्वज्ञान के प्रकाश में दूटती है श्रौर वे श्रात्म भान कराने वाले महात्मा के नेतृत्व में संयम के पवित्र पथ पर श्रद्धा का संवल लेकर चल पड़ते हैं।

भारतवर्ष की वसुन्धरा को ऐसे महापुरुषों व सती साध्वी सन्नारियों को जन्म देने का गौरव सम्प्राप्त है, जिनके पवित्र जीवन की व्योति आज भी पथन्नान्तों का मार्गदर्शन करती है, जिनकी दार्शनिक उपलिध्यां, अनुभव प्राप्त विशिष्ट ज्ञान और मज़ल प्रवच्चन विश्व के कल्याण का पथ प्रशस्त कर रहे हैं, जिनके कारण आर्थभूमि की कीन्ति दिगदिगन्त में व्याप्त है। संसार की अगणित विभीपिकाओं से भयत्रस्त मानवता त्राहि त्राहि करती हुई जिनके अमर सिद्धान्तों-अहिंसा, सत्य और संयम की शरण लेने को उत्सुक है।

ऐसी ही एक महान् आत्मा का पुनीत जीवन प्रवाह गिरासर की पुर्यभूमि से नि सृत होकर भारत के विभिन्न भागों में प्रवहमान हुआ और अनेक भव्यों की आत्मभूमि को समृद्ध वनाता हुआ जयपुर में आकर समाप्त हो गया।

नितान्त त्याग, बैराग्य और ज्ञान की उज्जवल ज्योति से दीप्त था इन महा श्रमणी का अद्भुत जीवन ।

यह जीवन आतम साधना का निर्मल आदर्श है। ऐसे महान्
आदर्श जीवन को शब्दबद्ध करने के मेरे इस कार्य को अनिधकार चेष्टा ही कहना उपयुक्त है, क्योंकि न तो मैंने विशिष्ट शास्त्रों
का अध्ययन किया है और न लेखन कला में ही निपुण हूं।
तथापि मैंने अपनी पूज्येश्वरी गुरुवर्या महोदयाद्वय की कृपा प्रसादी
स्वरूप पाथेय लेकर इस दुर्गम पथ पर चलने का साहस किया है।
इसमें स्वनामधन्या पूज्येश्वरी प्रातः स्मरणीया श्रीमती पुण्यश्रीजी
महाराज साहवा का पवित्र जीवन लिखा गया है।

श्राज के इस जड़वाद के युग में चकाचौंध बनी हुई श्रार्थ जनता के श्रान्तर चलु निमीलित से हो रहे हैं। भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों ने मानव को दानव बनने की प्रेरणा दी है। मानव की बुद्धि इतनी वाह्य बन गई है कि उसकी दृष्टि में केवल श्रधिकार, भोग श्रीर श्रर्थ ही महत्वपूर्ण रह गये। मानवीय गुण-द्या संयम, सहानु भूति श्रादि की जीवन में वह श्रावश्यकता ही नहीं समस रहा। श्राज की श्रश्लील श्रीर विकारोत्पादक मनोरञ्जक

सामग्री-सिनेमा, क्लब और यथार्थवाद के नाम पर लिखा गया साहित्य आर्य सस्कृति के मूल पर ही कुठाराघात कर रहे हैं। धर्मितरपेत्त सरकार भी भारत की त्याग प्रधान श्राध्यात्मिक संस्कृति की ओर से पराइमुख होकर श्रामिपाहार का प्रात्साहन दे रही है और सरकारी तौर पर मत्स्योद्योग, कुनकुटशालाएं तथा मरीनरीयुक्त आधुनिक वधशालाएं (स्लाटर हाउस) वन गई हैं तथा वन रही हैं। आध्यात्मिक मंस्कृति नाम शेप होती जा रही है, सात्विक आहार विहार और विचारों को प्रायः स्थान ही नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति मे सभी के लिए मानस वृत्तियों का अध्वीकरण, श्रन्तस्वत्व का प्रकटीकरण श्रीर जीवन में नैतिकता का आवरण अनिवार्य है। आध्यात्मिक संस्कृति का पुनरुत्थान हुए विना सुख शान्ति केवल स्वपून ही है। विश्वशान्ति भी श्राध्यात्मिक जागृति विना श्रसम्भव है। केवल भौतिक उन्नति से सुख शान्ति की त्र्याशा रखना मृगमरीचिका है। श्राध्यात्मिक विश्वासों के विना मानव की पशुता विकसित होकर श्रनर्थ की परम्पराश्रों को बढ़ाती है।

श्राज के युग में आध्यात्मिक भावनाओं को वल देने वाले साहित्य की श्रानिवार्य श्रावश्यकता है। 'पुग्य जीवन ज्योति' का श्रालेखन भी इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर किया गया है। पूज्यपाद स्व. गुरुवर्या श्रीमती पुग्य श्रीजी म. सा. का जीवन उन्नत विचारों से व श्राचारों से परिपूर्ण था। वे भव्य श्राध्यात्मिक

भावनाश्रों की मूर्त्त रूप थीं। उन महाश्रमणी का जीवन शासन-सेवा, त्याग, तप आदि की उज्जवल ज्योति से दीप्त था। पित्रत्र ब्रह्मतेज से उनका आनन जगमगाता रहता था। परोपकार की पुनीत सौरभ से सुवासित उनकी जीवनी प्रस्थे क के लिए आदर-णीय अनुकरणीय और आचरणीय है।

उन श्रादर्श श्रार्थारत्न के गुणगान करके स्वात्मा को कृतकृत वनाने के लिए ही मैंने इसकी रचना की है। इसका पठन मुमुचु भव्यात्माश्रों को श्रपूर्व साधनावल प्रदान करेगा व उन्हें मुक्ति पथ पर चलने की तीव्र भावना उत्पन्न होगी। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

यह चरित्र संस्कृत महाकाव्य रूप में आज से अद्धेशताब्दि पूर्व आर्या शिरोमिण पूज्येश्वरी स्वर्गीया श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज साहिवा ने जोधपुर वास्तव्य आशुकविरत्न पं नित्यानन्द शास्त्री महोदय से संस्कृत महाकाव्य रूप में निर्माण कराया था। किन्तु वह प्रकाशित ही नहीं हो सका था और दुर्भीग्यवश अप्राप्य भी हो गया था।

उक्त पिंडतजी किसी कार्यवश जयपुर आये थे। उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि जोधपुर में एक लेखक के पास उसकी प्रति-लिपि है, आपको आवश्यकता हो तो मूल्य देकर ले सकते हैं। यह जान कर मुक्ते ऐसा परमाह्लाद हुआ मानों खोई हुई निधि उपलब्ध हो गई हो।

पूच्यवर्या प्रवित्तनीजी महोद्या की एवं स्व. श्रीमती उपयोगश्रीजी सहाराज साहवा की आज्ञा से सुशाविका श्रीमती शिलक वाई ने डेढ़ सौ रुपये में इसे खरीद कर मुक्ते दिया। आद्योपानत अवलो-कन करने पर ज्ञात हुआ कि चरित्र संस्कृत की शब्द छटा से युक्त है परन्तु अधूरा है। उसमे केवल वि० सं० १६६० तक की घटनाएं ही अकित हैं। इस अपूर्ण चरित्र को प्रकाशित करना कुछ उचित नहीं लगा । दूसरे इसका उपयोग केवल संस्कृत भाषा विज्ञ ही कर सकते थे। मेरा विचार हुआ कि इसे आधुनिक शैली से राष्ट्रभाषा हिन्दी मे लिखकर प्रकाशित किया जाय तो उत्तम हो । स्व. परमोपकारिगो गुरुवर्या श्रीमती उपयोग श्रीजी मं. सा. के सम्मुख मैंने अपनी भावना व्यक्त की । उन्होंने इसे पंसन्द किया श्रीर लिखने का संत्परामर्श दिया, साथ ही सतत प्रेरेगा भी करती रही। इसी वीच वि० सं. २०१५ में व्याख्यान भारती जैन कोकिला विद्वी छार्योरत्न पूज्यवेयी श्रीमती विचन्न ए श्रीजी में सा का भी पूज्येश्वरी प्रवर्तिनीजी साहवा के देशनार्थ जयपुर मे पदार्पण हुआ और मेरे सौभाग्य से डेढ़ वर्ष पर्यन्त उनका यहां निवास रहा। संस्कृत चरित्र के अनुवाद की एक कापी उनके संग्रह में से भी प्राप्त हुई, पर उसकी भाषा ठीक नहीं थी अौर वह केवल अनुवाद मात्र था। उसे भी प्रकाशित करने का किसी का मन नहीं हुआ।

दो वर्ष पूर्व मैंने इसका लेखन कार्य आरन्भ कर दिया था। किन्तु घटनाओं की असम्बद्धता और अपूर्णता जो उक्त संस्कृत चिरत्र में थी उनका सिल-सिला जोड़ने में काफी कठिनाइयां समु-पिस्थत हुई छौर मैं असमञ्जल में पड़ गई, पर कार्य जो आरम्भ कर दिया था उसे पूर्ण तो करना ही चाहिये। समुदाय की वयो-युद्धा पूज्या साध्वी वर्ग-पूज्येश्वरी प्रवर्तिनीजी साहव, श्रीमती चम्पा श्रीजी म. सा. विदुषी रतन श्रीमती विनय श्रीजी म. सा. एवं कल्याण श्रीजी म. सा तथा स्वंगु श्रीमती उपयोग श्रीजी म. सा. आदि के पूछ २ कर नीट लिख लिए गये। कई नवीन यटनाएं ज्ञात हुई तथा अप्राप्य नौ वर्ष का वृत्त भी ज्ञात हो गया।

इस प्रकार मेरा उत्साह वृद्धिगत हो गया, श्रौर लेखन व मुद्रग कार्य साथ ही चलने लगा।

लिखे हुए को दूसरी वार देखने का भी समय नही मिला। श्रीर मेरा यह प्रथम प्रयास है अत. त्रुटियां रह जाना स्वाभा- विक है।

स्व. पूज्यवर्षा श्रीमती उद्योत श्रीजी म. सा. के स्वर्गवास के सवत् तिथि प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो सके। संस्कृत चरित्र श्रीर प्राप्त सामग्री में थे नहीं। फलोधी के वयोष्ट्रद्ध जनों से भी पूछा गया, सभी ने श्रनभिष्ठता प्रकट की। स्व. सूरीश्वर श्रीमज्जिन हरिसागर जी म. सा. की दीचा का वृत भी संस्कृत चरित्र में न होने से नहीं श्रा सका। उसे फुट नोट में देना पड़ा है। श्रीर भी कई त्रुटियां रह गई होंगी। श्राशा है विद्वद्जन हंसचीर न्याय श्रपना कर श्रपनी उदारता का परिचय देंगे।

प्रवाशन कार्य में समुद्दायन्थिन पूट्या आर्यांगण ने महायता दिल्ला कर अपने कर्त व्य के प्रति सजाना का आद्र्य उपन्थित किया है, वह अत्यन्त आद्रणीय, अनुक्रणीय एनं प्रशंसनीय है। मैं उन सभी के प्रति सभिक्त कृतज्ञना प्रकट करती हूं जिन्होंने मुक्ते इस कार्य में सहायता और प्रेरणा करके मेरे उत्याह की बहाया है।

वाल ब्रह्मचारिगी विदुपी साध्वीवर्या श्रीमती चन्द्रकचा शीजी ने 'पुरुष पुरुषाद्यान के पुरुष, नामक नृतीय परिशिष्ट लिख कर दिया खतः वे भी धन्यवादाई है।

वड़े दुख का विषय है कि—

पुस्तक प्रकाशन से पूर्व परमणूच्य प्रखरवक्ता चीर पुत्र श्रीमज्ञिन आनन्दसागर सूरीश्वरजी मन्सान का स्वर्गवास हो गया । समुद्राय की व शासन की भारी इति हुई है। पुस्तक लेग्दन य मुद्राण काल में पूच्यवर विद्यमान थे अतः पुण्य जीवन च्योति में 'वर्तमान आचार्य' लिखा गया है। अत्र समुद्रायधीश पूज्येश्वर हपाध्याय महोद्य 'यथा नाम तथा गुण कविशिरोमणि श्रीमान कवीन्द्रसागरजी मनसान है। पाठकों को ध्यान में रहे इसलिए सूचित करना आवश्यक सममा है।

जैन समाज के सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री अगरचन्द्जी-नाहटा ने इसकी भूमिका लिखों है अतः वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। अलविस्तरेण।

> वीर शासन सेविका-सज्जनश्री



# मंगलाचरगा

नन्दन्तु नाभयेमुखा जिनेन्द्राः । श्री पुग्डरीकादिमहा गगोशाः ।

दादाभिधाना जिनदत्तिभाः

्पूज्येश्वराः श्री सुर्खिसागरीयाः ॥१॥

श्रीवद्धमानाननिः;सृता या स्याद् वाद कल्लोलवती पुनातु ।

यस्यावगाहान्मनसः प्रपङ्कः,

सञ्जायते चित्रतरं प्रगाष्टम् ॥२॥

जैनेन्द्रशासने सम्यक् शिचादीचा प्रदायिनी। भारत्येव विभाति या पुरायश्री जीयतात्सदा॥३॥

नत्या ज्ञानश्रियं भक्त्या सदुपयोगशालिनीम् । यया ज्ञानप्रदानेन नेत्र मुन्मीलितं मम ॥४॥

स्वान्तः सुखाय वोधाय संभवेद् भविप्राणिनाम् । पुणयश्रीचरितं वच्ये पुणयजीवन ज्योतिदम् ॥५॥

### गुरुमहिमा

विदलयित कुनोधं नोधयन्यागमार्थं,

मुगति कुगति मागों पुरायपापे व्यनिक्त ।

अनगमयित कृत्याकृत्य भेदं गुरुयों,

भवजलनिधिपोत स्तं विना कृष्टिचत्।।



### पुण्य जीवन ज्योति



जन्म-म० १९१५ वैगाख गुटि ६ दीक्षा— स० १९३० वेगाख गुदि ११ स्वर्गवास-म० १९७६ फाल्गुन गुदि १०



### णमुत्युणं समणस्स भगवत्रो महावीरस्स

# पुराय जीवन ज्योति

### **एत्था**न

# दिव्य विभूतियों की महत्ता

सुनील विस्तृत श्राकाश के सुविशाल प्राङ्गण में श्रगणित तारे उदित होकर श्रस्त होते रहते हैं, संसार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण उनके उदयास्त को जानने का भी कोई प्रयत्न नहीं करता। कुछ विशिष्ट तारे—प्रह नज्ञादि ही ऐसे हैं जिनकी गतिविधियों का निरीज्ञण होता है। इनमें सौम्य कान्ति वाले प्रशान्त तेजस्वी रोहणीपित चन्द्रदेव जब तिमस्त्रा निशा के श्रन्थकार को भेदते हुए गगन की रङ्गभूमि में पदार्पण करते हैं तब श्रिखल विश्व रजत ज्योत्स्ना में स्नान करके जगम्मा उठता है, सूर्य की प्रखर किरणों के श्रातप से सन्तात निखल चराचर प्राणिवर्ग श्रपूर्व शीतलता का श्रनुभव करता है। वनराजी भी श्रपूर्व शोभा को धारण करती हुई श्रपनी सुगन्धि से वातावरण को प्रफुल्लित, श्रानन्दमय श्रीर शान्त बना देती है। एक कि ने भी कहा है.—

"एकरचन्द्र रतमो हन्ति, नहि तारागणोऽपि च।"

'चन्द्रमा अकेला ही अन्धकार का नाश कर देता है. तारों का समूह भी नहीं कर सकता'।

वास्तव में वात भी ऐसी ही है। चन्द्रोदय होने पर श्रिष्ठित भूमण्डल की स्थिति में भारी परिवर्तन हो जाता है। समुद्र में ज्वार श्राता है, वनोपिंध जगत् श्रमृतपान कर रोगान्तक शिंक का सक्चय करता है, पुष्प फलादि एवं धान्यादि में रस का संचार हो जाता है। कुमुद्र विकसित होकर श्रपना परिमल विखेरने लगते हैं, चांदनी खिलकर श्रपनी सौरभ से सारे वानावरण को सुगन्धमय बना देती हैं श्रौर कवियों की प्रतिभा उल्लिसत होकर मधुर काव्य प्रणयन में तत्पर हो जातो है।

सुधावर्षी सुधाकर भी ससार की एक अद्भुत विभूति है, इसमें सन्देह नहीं। यह तो हुई आकाश के एक सौम्य प्रकाश-पुंज की बात। इसी प्रकार भूमण्डल पर भी ऐसे प्रकाश जं समय समय पर उदय होते रहते हैं, जिससे संसार अज्ञाना-न्धकार का नाश होकर ज्ञान की उज्ज्ञल आभा प्रमृत हो जाती है, मानव जाति को अलोकिक प्रकाश मिलता है और वह कर्त्त व्या-कर्त्त व्य को जानकर कर्त्त व्य-परायण होने का प्रयत्न करने लग जाता है तथा प्रयास करके इष्ट प्राप्ति कर लेता है।

जिस प्रकार आकाश के प्रांगण में सूर्य, चन्द्र, प्रह, नच्छ और तारे समय समय पर उदय और अस्त होते रहते हैं, उसी प्रकार जगत् के सुविशाल प्राङ्गण में भो अनन्त जीव विविध शरोर धारण करक जन्म लेते, कुछ समय रहते और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। सब जीवों के विषय में किसी को कोई जिज्ञासा

नहीं होती। कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही ऐसे होते हैं, जिनका जन्मना, रहना और मरना भी विशिष्टता रखता है।

जन्म लेना और मरना संसार का अनिवार्य नियम है। इस नियम से सभी जीव परिचालित और नियन्त्रित हैं।

संसार में अगिणत प्राणी जन्म लेते हैं, कुछ दिन भोग-विलास की अन्धकारपूर्ण वीथियों में भ्रमण करते, स्थान स्थान पर ठोकरे खात टकराकर एक दिन चल बसते हैं। उनका सुल-दुख, इंसना-रोना अपने तक ही सीमित रहता है, यदि वह आगे वढ़े भी तो अपने परिवार तक या आस पास के परिचित इने गिने प्राणियों तक ही जाता है। वे प्राणी स्वयं भी जगत् के प्राणियों के सुख दुःख की, अभाव अभियोग की, या इंसने रोने की परवाह नहीं करते, उनके किसी भी कार्य में सविभागी नहीं वनते, फलतः जगत् के प्राणी भी उनकी उपेना कर देते हैं। ऐसे लोगों के जन्म मरण से या उपस्थित से संसार का कुछ बनता विगड़ता नहीं।

संसार में उसी का जन्म लेना सार्थक माना जाता है जो राष्ट्र और धर्म की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व परित्याग कर अपने सुख दु ख को भूलकर जीवन भर इसी कार्य में सलग्न रहता है और दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर जाता है। कहा भी है

"परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। सजातो येन जातेन याति वंशसमुन्नतिम्॥"

अर्थः — इस परिवर्तनशील संसार मे कौन जन्मता और मरता नहीं है ? किन्तु उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की सम्यग् उन्नित हो। अधिकांश व्यक्ति केवल अपने ही नुच्छ स्वार्थी के घेरे में वन्द् रहते हैं। वे इस भौतिक जगत के कीट वन जन्म लेते हैं और कुछ दिन रह कर विलीन हो जाते हैं। ऐसे लोग अज्ञान-वश भोगोपभोग के कारागार में से वाहर निकलने की न तो इच्छा करते हैं न प्रयत्न ही। अपितु उसी में रहना पसन्द करते हैं। यदि कोई दयालु उन्हें इस दुःखपूर्ण स्थिति से उदारना भी चाहे तो वे उसका विश्वास ही नहीं करते और उल्टा उने ही पागल समस बैठते हैं। कोई विरले महान् आत्मा ही ऐसे होते हैं जो ज्ञानियों के वचन पर श्रद्धा रखकर वाह्य जगन् की ओर से दृष्टि हटाकर आन्तरिक जगत् को देखने का प्रयास करते हैं।

करोड़ों मे एक आत्मा ऐसा होता है जो ड्डीयमान शरम शशांकवत अज्ञान की तिमसा निशा को विदीण कर अपने जनम से ही आनन्द और ज्ञान की ड्योतियां प्रमृत करता है। वह शीतल आलोक का पुञ्ज होता है। उसके दिव्यद्शेन से त्रयताप सन्तात प्राणियों को अपूर्व शान्ति मिलती है। जन मन की जड़ता विलीन हो जाती है, मूळित शुभभावनाएं डल्लिसन हो जाती हैं। भव्यमुकुलित मनः कुमुद विकसित होकर मृद्ध मोहक सौरम से वातावरण को सुगन्धमय बना देता है और जब वह पूर्ण कलावान चन्द्रवत् विश्वआकाश के मध्य मे विराजमान होकर वाणीक्षी सौम्य किरणे विखेरने लगता है नव तो कहना ही क्या ? जन जीवन में शान्ति की एक नवीन लहर डमड़ पड़ती है।

ऐसे उच्चकोटि के आत्मा मानवरूप में अवतीर्ण होते हैं। वे पुरुष हों चाहे महिला, वाह्यलिंग का कोई विशेष महत्व नहीं, केवल उनके अलौकिक गुणों का ही महत्व है। राजिं भर्त हिर का यह कथन' -

"गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च वयः" विल्कुल सही है।

उन्होंने स्पष्ट कहा है -गुए ही पूजा योग्य हैं, गुिएयों के लिज्ज और वयस् का विचार नहीं करना चाहिये। वाह्य वेशभूपा, अवस्था या पुंसत्व तथा स्त्रीत्व का कोई महत्व नही।

प्रस्तुत प्रन्थ में एक ऐसी हो महान् आत्मा की जीवन रूप-रेखा को अंशत लिखने का प्रयास किया जा रहा है। गुणियों के गुणों का सम्पूर्णत वर्णन तो साचात् सुरगुरु या सरस्वती भी नहीं कर सकते किर मुक्त जैसी तुच्छ बुद्धि भला कव समर्थ हो सकती है।

चिरतनायिका एक ऐसी सती साध्वी रत्न थीं जो जन्म लेकर अपने समाज, देश और राष्ट्र की समुन्नति के लिए जीवन भर प्रयास करती रही, अपने आपको इसी कार्य के निमित्त उत्सर्ग कर दिया। उन्होंने पिवत्र त्याग मार्ग का अनुसरण करके भार-तीय महिलाओं के सम्मुख ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिससे वे उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाती हुई मानव जीवन के महान् लद्द्य 'मुक्ति' की ओर अग्रसर हो सकती हैं।

वे हमारी परमाराध्या, प्रात स्मर्णीया, शासन प्रभाविका, महाप्रभावशालिनी, पुनीतचरित्रा, नि स्पृही, महातेजस्विनी एव चरित्रशीला, श्रेष्ठा, साध्वीरत्य थीं। उन्होंने संसार की समस्त सुविधात्रों को किशोरावस्था में ही 'जब कि जगत के किशोरवय वालक वालिकाए मोहनिद्रा में सोते हुये अपना भान भूले रहते हैं और विवेकहीन बने हुए कीड़ा में ही तल्लीन रहते हैं' ठुकरा कर तप-त्थाग, वैराग्य और साधना के कएटकाकीर्ण दुर्गमप्य

पर सहर्ष पांव रख दीर्घकाल तक उमी पथ पर चलकर अपने जीवन का सार्थक वना लिया था।

उनका साध्वी जीवन स्वच्छ, उज्ज्वल एवं आदर्श था। अत. वह अनेक युगों तक साधक साधिकाओं का पथप्रदर्शक वनकर उन्हें योग्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करना रहेगा, इसमें सन्देह नहीं।

ऐसी त्यागमृनि विभृतियां किसी एक देश, राष्ट्र या समाज की ही अमृत्य सम्पत्ति न रहकर सम्पूर्ण विश्व की महान वहु-मृत्य और रच्य निधि वन जाती हैं। सारा संसार उन्हें अपना ही सान ज़ेता है।

जिस राष्ट्र, देश या समाज को ऐसी निधि के उद्भव करने का सत्सीभाग्य सम्प्राप्त हो वह सचमुच ही वड़ा भाग्यशाली है। वह भी एक तीर्थस्थल बन जाता है। भारत और जैन समाज ऐसी निधियां प्रकट करके आज भी ससार का पूज्य बना हुआ है। अखिल विश्व में भारत का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यहां की त्याग तपोमय संस्कृति ने जगन का ध्यान सदा ही अपनी और आकर्षित किया है।

जैन समाज भी ऐसी श्रपूर्व प्रतिभाशालिनी साध्वी रत्नों को पाकर ससार में श्रपना एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा भविष्य में भी उसकी समाज रचना के कारण यह स्थान सुर- चित है।

चरितनायिका का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह श्राज भी माना जाता है। वे त्यागतप की जङ्गमप्रतिमा थीं।

उन स्वनाम धन्या महाप्रतापशालिनी स्वर्गभूमि निवासिनी महासाध्वी पूज्येश्वरी के पुनीत चरणों मे इस नगण्य प्रशिष्या का कोटिश. श्रिभवन्दन।

# जैन धर्म में महिलाओं का स्थान

जैन वर्म में महिलाओं को भी वही स्थान प्राप्त है जो पुरुषों को है। आद्यनिर्थङ्कर ऋपमदेव से लेकर भगवान् महावीर वर्द्ध - मान महाप्रभुने दोनों को ही साधना के समान अधिकार व अवसर प्रदान किये थे। जब हम इतिहास का अनुशीलन करते हैं तो ज्ञात होता है, कि महिलाएं कई गुणों में पुरुषों से भी अप्रगामिनी रही हैं। उनका महत्व कई स्थानों पर पुरुषों से विशेष विवृद्ध हो गया है। शिन्ना में, संयम में, त्रतपालन में, सतीत्वरन्ना में, सेवा में, सहनशीलता और स्वार्थ त्याग में ये सदा ही आगे रहीं और रहती हैं। सहनशीलता, लज्जा और सेवा तो उनके जन्मजात गुण है जो किसी में वम और किसी में अधिक प्रमाण में रहते ही हैं। दूसरे विशिष्ट गुण संस्कार व परिस्थितियों पर अवलिन्वत है। सतीत्वरन्ना के लिए भारन की नारियों का 'जौहर' तो ससार को आज भी चिकत कर रहा है।

अत्यन्त प्राचीन समय की खोर दृष्टिपात करें तो भगवान युगादिदेव ऋषभ महाप्रभु की दोनों पुत्रियों-त्राह्मी व सुन्दरी के दर्शन होते हैं जो विद्या, शील खोर त्याग की जीती-जागती प्रतिमाएं थीं। ब्राह्मीने तो ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान होने पर ही दीचा धारण कर ली थी, कितु चक्रवर्त्ती भरत ने तत्कालीन प्रथानुसार सुन्दरी को अपनी पत्नी बनाने की ख्रिभलाषा से त्यागमार्ग के अनुसरण से रोक लिया था। पर वे तो अपने पृष्य पिता के पद्चिह्नों पर चलने का दृढ़ सङ्कल्प कर चुकी थीं। चक्रवर्त्ती उन्हें राज्य सम्पत्ति छौर ससार के भोगविलासों की खोर

श्राकृष्ट करने में श्रसफल रहें। मुन्द्री ने साठ हजार वर्ष तक श्रायित्वल तप करके श्रपने शरीर को मुदा टाला। चक्रवर्त्ता भरत को इस तप व त्याग की सालान् ज्वलन्त मूर्नि के श्रामें नतमस्तक होना की पड़ा। भरत ने उसे सहर्ष साध्यी जीवन स्वीकार कर लेने की श्रतुमित दें दी। युमारी 'मिति' ने। तीर्यंकर के सर्वो-च्चपद पर प्रतिष्टिन हुई थीं।

जब हम प्रातः स्मर्णीया श्रद्भुत प्रीमका मनी शिरामणि राजिमती का जीयन 'जो शाम्त्रों के स्वर्णपृष्टों पर श्र कित है, श्रवलोकन करते हैं तो मस्तक श्रद्धा में श्रपने श्राप सुक जाना है। उन्होंने पुनीत मंयम के पथ पर चलते हुए स्थनेमि को श्रिस्थर-विचलित होते हुए, उसकी वामना की द्वी हुई चिन-गारियों को उभरते हुए श्रवलोकन किया तो तत्काल ही श्रपने पवित्र उपदेशामृत की वर्ण से एसा शान्त किया कि फिर वे कभी न उभरी, न चमकीं। यही तो उस महासती की विशिष्ट्रना या महत्ता थी जो श्राज भी वह प्रत्येक स्त्री के लिए श्रनुकरणीया व श्रादरणीया है। उनमें संयम का वह तीन्न तेज था जो रथनेमि को पुन संयम के पवित्र पथ पर हटता से श्रान्ड कर सका। पतिदेव के मार्ग का श्रनुसरण करने वाली सितयों से वे श्रप्य-गण्या थी। श्रद्भुत पातिन्नत्य था उनका, उपदेश शिक्त भी श्रलौकिक थी।

इसी प्रकार त्रावाल ब्रह्मचारिगी राजकुमारी चन्द्रनवाला के जीवनवृत्त पर दृष्टिपात करते हैं तो विस्मय और करुगा से त्राभभूत हो जाना पड़ता है। सचमुच ही वह एक महाशिक्त स्वहपा थी। राजकुल में जन्म लेकर भी वाल्यावस्था में ही वे मातृ-पिनृ विहीना हो गईं, मानृ-भूमि से तथा माता से बलान् पृथक करवी गईं। उसने अपनी जननी को सतीत्व रक्तार्थ प्राणो— त्सर्ग करते देखा था, आततायी के पञ्जे मे आकर वे सरे वाजार बेची गईं, उन पर कष्टों, उपसर्गों के पर्वत दूट पड़े, फिर भी उस बीर वालिका ने अद्भुत सहनशीलता का परिचय देकर सबको अवाक् कर दिया।

उस जमाने में स्त्रियों का चांदी के चन्द टुकड़ों के लिये कय-विक्रय होता था। पुरुप अपने सर्वाधिकार सुरन्तित रह-कर महिलाओं को पांव की जूती से अधिक महत्व न देता था। धर्मातुष्ठानों में भी उनका कोई अधिकार स्वीकृत न था, वे केवल पुरुपों की विलाम सामग्री समभी जाती थीं। उनका अपना कोई स्वत्व या सत्ता नहीं थी। कुमारी चन्द्रना को भी इस दशा का भोग्य वनना पडा था। उन्होंने स्वयं इस द्यनीय अवस्था का अनुभव किया था। अत उन्होंने इसे सुधारने की प्राणपण से चेप्टा की । संसार के भौतिक मुखों को लात मारकर वे नारी जाति का उद्घार करने के लिए भगवान् महावीर के सङ्घ में सम्मि-लित हो गईं। उनको भोग्य वस्तु मानने वाले सत्तान्ध नृप देखते ही रह गये। एक राजकुमारी भी इस प्रकार के त्याग, तप और संयम के मार्ग पर पुरुषों के समान चल सकती है, यह उन्होंने अपने आचरण से प्रत्यन दिखा दिया । भगवान् महावीर के चतुर्विध संघ में समस्त आर्याओं की आप नेत्री थीं।

हम शास्त्रों में लोगों के चिरत्रों को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कमलकोमला असूर्यम्पश्या वे राजरानियां भी कि जिनके एक संकेत मात्र पर सहस्रों सेवक सेविकाएं अपने प्राण तक न्यौद्धान्यर करने को प्रस्तुत रहती थीं; भगवान् महावीर प्रभु के धर्म की शरण में आकर चन्दन वाला की अनुगामिनी वन आत्म कल्याण के साथ-साथ पर कल्याण करती हुई, राजवैभव मे पले हुए कोमल शरीर के सुख दु:ख की परवाह न करके तीत्र तप द्वारा कर्ममल को नष्ट करती थीं। भगवान् का पवित्र सन्देश देने गांव-गांव नगर-नगर पादिवहार करतीं। भयङ्कर अटिवयों, विषम पार्वतीय घाटियों को पार करतीं, मात्र भित्तावृत्ति से संयम के साधनरूप शरीर का निर्वाह करती थीं।

वे श्रेष्ठ पित्नयां, महाराज कन्याएं भी जिनके ऐश्वर्य को देख कर बड़ेर सम्राट् चिकत हो जाते थे, तप त्याग-संयम के पुनीत पथ की पिथकाएं वन शीत, ताप, ज़ुधा, पिपासा, अपमान, अनादर से निरपेज्ञ, आत्मस्वरूप में तन्मय हो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र की आराधना करनी हुईं अपने अमृल्य दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक करती थीं।

भगवान् वर्द्ध मान महाप्रमु के श्राविका संघ की मुख्याये— महाश्रद्धावती, उदात्त विचारों के गगनाङ्गण मे विचरण करने वाली गृहस्थ रमणियां—जयन्ती, रेवती, मुलसा आदि श्राविकार्ये क्या कम विदुपियां थीं। 'भगवती' सूत्र में इनकी विद्वता, श्रद्धा व भक्ति का श्रच्छा वर्णन मिलता है। श्राविका शिरोमणि जयन्ती ने भगवान् से कैंसे गम्भीर प्रश्न किये थे ? रेवती की भक्ति देवों की भक्ति का भी श्रातिकमण करने वाली थी । सुलसा की श्राडिंग श्रद्धा देखकर मस्तक श्रद्धा-चनन हो जाता है ।

जयन्ती मृगावती महारानी के साथ भगवान् महावीर प्रभु के दर्शन करने द्याती हैं। धर्मीपदेश सुन हिंपत हो नमस्कार वन्द्रना कर द्य जिल्पूर्वक सविनय प्रश्न करती है:—

जयन्ती—भगवान् ! जीव भारीपन को कैसे प्राप्त होता है ? भगवान—जयन्ती ! प्राणातिपातादि श्रठारह पापों का सेवन करने से निश्चय ही जीव भारी वनता है । (विस्तृत वर्णन डक्त मूत्र के प्रथम शतक में हैं) ।

जयन्ती—प्रभो ! क्या 'भवसिद्धित्व', जीव का स्वाभाविक भाव है या पारिणामिक भाव है ?

श्री महावीर—जयन्ती भवसिद्धित्व जीव का स्वाभाविक भाव है, पारिणामिक नहीं।

जयन्ती—भन्ते । क्या सभी भवसिद्धिक जीव सिद्ध होंगे ? भगवान —हां जयन्ती, सभी भवसिद्धिक जीव सिद्ध होंगे ।

जयन्ती—भगवन्! यदि सारे ही भवसिद्धिक जीव सिद्ध होंगे तो क्या वह लोक भवसिद्धिक जीवों से खाली हो जायगा ?

भगवान्—नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। (जीव अनन्त है) घनीकृत लोक की एक प्रादेशिकी श्रेषी के अंगुल के असंख्यातवें

भाग में भी जव अनन्त जीव हैं तो उनका अन्त कभी आने वाला नहीं है।

जयन्ती ने पुनः प्रश्न किया—भन्ते ! सुप्तत्व अच्छा है या जागृत रहना ?

भगवान् — कितने ही जीवों का सोना ठीक है, कितने ही का जागना।

जयन्ती-ऐसा क्यों फरमाते हैं ?

भगवान्—अधार्मिक, अधर्मानुग, अधर्मिष्ट, अधर्माख्याति, अधर्मप्रतोकी, अधर्म प्ररच्जन, अधर्मसमुदाचार, अधार्मिक जीविका वाले, जीवों का सोते रहना ठीक है, क्योंकि वे निद्रा में वहुत से प्राण्मूत जीव सत्वों की विराधना न करेगे। उन जीवों को दु.ख और शोक या परितापना न करेगे। इसिलए ऐसे जीवों का सोना अच्छा है तथा धार्मिक धर्मानुग आदि जीवों का जागना अच्छा है क्योंकि वे स्वय धर्म का आचरण करेगे तथा दूसरों को भी धर्माचरण में प्रवृत्त करेगे। अतः उनका जागृत रहना अच्छा है।

इसी तरह निर्वल स्वल का प्रश्न, दृत्त - अलस का प्रश्न भी समभ लेना चाहिये। सारांश यह कि धार्मिक का सवल रहना अच्छा है। अधार्मिक निर्वल रहना, धार्मिक का दृत्त- उद्योगशील रहना, अधार्मिक अलस-आलसी रहना शुभ है, इन्द्रियवशित्व के कषायविष्ट आदि के भी प्रश्न किए हैं, जो उनकी तत्विज्ञासा परिचायक हैं तथा साथ ही सूद्मदुद्धि के भी सूचक हैं। श्रमणोपासिका सुलसा की सतर्कता एवं श्रिडिंग श्रद्धा के विषय में भी हमें विस्मित रह जाना पड़ता है। श्रम्बड़ ने उसकी कई प्रकार से परीचा की। ब्रह्म, विष्णु महेश बना, तीर्थंकर का रूप धारण कर समवसरण की लीला रच डाली; किन्तु सुलसा को श्राकृष्ट न कर सका। वह उसके चक्र में नहीं फंमी। वह जानती थी भगवान महाबीर दूसरे देश में है। इतने शीव कैसे पधार सकते हैं, यह तो कोई मायाबी है।

क्या साधारण नारियां ऐसे मार्मिक प्रश्न कर सकती हैं ? क्या अम्बड़ जैसों के नामने इस प्रकार अडिंग-अचल रहनी हैं ?

उस युग में महिलाए किननी शिच्तित थीं, उनकी विचारशिवत कितनी प्रवल थी, इनका अनुमान हम अपर लिखे उदाहरणों से भली भांति लगा सकते हैं।

स्त्रियों की जागृति का प्रधान कारण भगवान महावीर का वैदिकधर्म ('जातिवाद' 'यि व्याहिंसा' स्त्रीश्द्र का धर्म मे, वेद मे अनिधकार, एक पितव्रत धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्माचरण का निषेध) के विरुद्ध वह आन्दोलन था, जो उन्होंने अपनी कैवल्य प्राप्ति के वाद आरम्भ किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घे पणा की थी कि सब जीव समान हैं, जाति कर्मानुसार होती है, यज्ञ की हिंसा नरक मे जाने से नहीं वचा सकती, धर्म करने का अधिकार, शास्त्र पढ़ने का अधिकार, स्त्री हो चाहे पुरुप, ब्राह्मण हो या शहर, सभी को है। मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है। स्त्रीत्व या नपु सकत्व अथवा पु स्त्व इसमे बाधक नहीं। आत्मा को मुक्त करने की साधना सभी कर सकते हैं।

उन्होंने अपने चतुर्विध संघ में जातिवाद को स्थान नहीं दिया। िन्त्रयों का उन्होंने माध्वी संघ और श्राविका संघ बनाया। िन्त्रयों की संख्या पुरुपों से वहुत अधिक थी। उनके सघ में माधु तो १४००० ही थे, साध्वियां ३६००० हजार थीं, इसी तरह श्रावकों की संख्या १४६००० तो श्राविकाओं की ३१५००० तक पहुंच गई थी। साधु साध्वियों के ज्ञतों, नियमों व आचारों में कोई भिन्नता नहीं। दोनों को ही पचमहाव्रत समान रूप से पालन करने पड़ते हैं, नियम और आचार भी एक से ही हैं। श्रावक श्राविकाओं के व्रत भी जो वारह हैं. समान ही हैं।

यों हम देखते हैं कि ये अवला कहलाने वाली स्त्रियां त्यान की हिष्ट से, तपस्या के विषय में और बुद्धि की विचल्लाता में प्रवल महाशक्तियां थीं उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य कर दिलाएं हैं, ऐसी ऐसी तपस्याएं की हैं, सतीत्व रक्षा में ऐसी वीरता दिलाई है कि यह सब सुनकर आज का मानव दंग रह जाता है।

मानवी रूप में वे साजात् भवानी थीं, देवियां थीं: उनकी पुण्यगाथाओं से भारतीय साहित्य की शोभा में चार चॉद लगे हुए हैं। वे साहित्याकाश की जगमगाती ज्योति तारिकाएं हैं। भारतीय महिला समाज की मुक्कट मिण्यां हैं, उन प्रदेश को गर्व है। वे हमारी आराध्या, प्रातः समरणीया और वरदनीया महासितयां हैं।

श्राज भी ऐसी त्याग व तप की, विद्या व वाग्मिता की जीवित प्रतिमायें हैं जो मानव जगत् को श्रमूल्य प्रेरणा देकर

सत्यथ पर लाने का गतत श्रयत्न करती रहती हैं। सांसारिक भोग विलासों, सुख सुविधाओं को त्याग कर, तप और संयममय जीवन व्यतीत करती हुईं, अपनी चर्या, वाणी और व्यवहार से मनुष्यजाति को श्रद्धान के गहरे गर्त से निकाल कर ज्ञानालोक में विचरण करानी हैं।

ऐसी ही एक ज्ञान, वैराग्य त्याग -नप की पवित्र प्रतिमा का दशन आगे के पृष्ठों में करिये।

# जन्म श्रीर वाल्यकाल

श्र्यारण्य में चलते वाले किसी पश्चिक की, जब कि उसका गन्तव्यपथ घांधी तृकान से ध्लध्यारित है। जाता है, पगडण्डी का चिन्ह मिट जाता है, क्या दशा है। जाती है। उसका छनुमान भुक्तभोगी को ही है। सकता है, यह वेचारा पश्चिक दिइ मृद् बन किसी मार्ग दश्के की प्रतीचा करने लगता है या विवत है। विना पगडण्डी के ही चलता हुआ भयानक छटवी में भटकता रहता है, भाग्यवश कोई पथप्रवर्णक मिल जाय ता वह सीबी राह चल कर अपने अधीष्ट स्थान पर पहुँच सकता है।

यही बात संस्ति श्ररण्यानी में यात्रा करने वाले जीयों की है। वे भी निलंक्य इस महारण्य में पथप्रदर्शक के श्रभाव में पथ म्सूल कर कभी विषय की कंटीली काड़ियों में फंसकर, कभी मिण्यात्व के गहरे गर्ज में गिरकर, कभी कपाय दावाग्ति में पड़कर श्रमक्य कप्टों को सहन करते हैं। उन पर श्रचिन्तनीय विपत्ति की शिलाए दृद पड़ती हैं। जब कोई करण्ड्रवित्त महात्मा उनकी इस दशा पर द्या लाकर उन्हें दु.खों में निकलने का उपाय बनलाना है तब उनमें से कुछ विश्वाम करके उस उपाय के श्रवलम्बन से श्रमने श्रापको उक्त कण्टकर श्रवस्था से मुक्त कर लेते हैं। श्रधिकांश श्रविश्वासी श्रमनी उसी दशा में मम्म रहने हैं।

ऐसी ही एक महान् आत्मा का जन्म राजस्थान मे जैसलमेर के पास गिरासर गाव में हुआ था, जिनका पुनीत जीवन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है—

- भारतवर्ष मे राजस्थान प्रान्त ऋपनी विशेषताओं के कारण बड़ा प्रसिद्ध है, यह उन वांके वीरों की निवास भूमि है जिन्होंने देश श्रौर धर्म की रज्ञा के लिये वलिवेदी पर अपने आपको सहर्ष भेट किया,यह उन नारियों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है जिन्होंने सतीत्व रत्तार्थ जौहर , किये हैं। यह धर्मवीर, कर्मवीर दानवीर, रणवीर, ऋौर स्वामिभक्त एवं देवगुरु धर्म के भक्तों की जनमभूमि है जिन पर सारे देश को गर्व है। प्रग्वीर प्रताप के नाम से कौन अपरिचित है ? खामिमक दानवीर भामाशाह और वीर धाय पनना को कौन नहीं जानता ? पिंचनी की वीरता और सतीत्व रत्ता के लिए अपूर्व जौहर का अपनाना किसने नहीं सुना? रणवांकुरे राठौर दुर्गादास का नाम किसके कर्णगोचर नहीं हुआ? कृष्णभक्त मीरां का पवित्र नाम भारत के अधिवासियों की जिहवा पर आज भी चढ़ा हुआ है। इतिहास के, स्वर्ण पृष्ठों पर यहां क उन् महान् पुरुपों का नाम र्त्नवन् शोभित है। भारत को इन महापुरुषों पर आज भी गर्व है ।

राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में जयसलमेर का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यहां के प्राचीन जैन मन्दिरों की तक्त एकला बड़ी उच्चकोटि की हैं, प्राचीन हस्तिलिखित अन्यत्र अप्राप्य आगम शास्त्र तथा अन्य प्रन्थों का भण्डार भी है जिनके दर्शन करने सहस्रों यात्री प्रतिवर्ष वहां जाते हैं। एक लाख तीस हजार नवीन जैनों की वृद्धि करने वाले युगप्रधान दादा साहिव जिनदत्त सूरि जी महाराज की चादर आज भी वहां सुरिक्त है जो भारत की मठ० वर्ष पुरानी वस्त्र निर्माण कला का परिचय देती है।

इसी जयसलमेर के पास गिरासर गांव में इस विभृति का जन्म हुआ था। उपर्युक्त गांव में श्री जीनमल्लजी पारख नाम के एक सद्गृहस्थ निवास करते थे । श्राप बड़ी भद्र प्रकृति वाले थे श्रोर धर्म ध्यान में तत्पर, न्यायपूर्वक श्राजीविका का उपार्जन करके श्रपने परिवार का पालन पोपण करते थे। श्रापके शीलादि गुणां से विभूपित, सुरू रवती 'कुन्द नदेवी' नामक धर्मपत्नी थीं जो श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौपधादि धर्मानु-ष्ठानों का श्राचरण करती हुई पतिभक्ति तथा गृहादि कार्यों ने क्वेशल थीं। आपका स्वभाव सरल या और कुटुम्ब, समाज तथा श्रामनिवासियों के साथ व्यवहार वड़ा स्नेहपूर्ण ऋौर मधुर था। श्चाप स्वभाव से ही विनयशीला, उदार श्रीर लज्जावती थीं। श्राप "यथा नामस्तथा गुणाः" की उक्ति को चरितार्थ करने वाली थीं। जैसे कुन्दन का सोना विशुद्ध होता है. उमका वर्श तथा कान्ति साधारण स्वर्ण से अधिक शोभित होते हैं वसे ही कुन्द्नदेवी भी सामान्य स्त्रियों की अपेत्ता आचार, व्यवहार आदि मे विशिष्ट गुणं घारण करने वाली था।

रत्नों की खान में से ही रत्न निकत्त सकते हैं, अन्यत्र नहीं। हमारी चरितनायिका की माताजी रत्नों की खान थीं तभी तो ऐसे रत्न उत्पन्न हुए।

श्राप चिरतनायिका की माता बनने से पहले तीन संतानों के मातृपद की सुशोभित कर चुकी थीं जिनके नाम क्रमशः मूलचन्द्रजी बुधमलजी व मूलीवाई थे।

चरितनायिका का पुर्यशाली आत्मा जवं गर्भ मे अवतीर्ण हुआ तव आपने प्रसन्नमुख सिंह का स्वप्न देखा था।

इस पुरवपुञ्ज जीव के गर्भावस्थित होने पर छुन्दन वाई का शरीर श्रदुभुत कान्ति धारण करने लगा। उनके मानससरोवर मे सुपात्र तथां दीन दुखियों को दान देने की भावनोर्मियां टच्छितित होने तगी । भगवान् जिनेन्द्रदेव के दर्शन, प्जन, गुण-गान की अभिलापा रूप राजहंस कीड़ा करने लगे। त्यागी, वैरानी, साधु-साध्वीवर्ग की वाग्री अवग्र के मनोरथमय कमल विकसित हो गये। जीवमात्र को अभय वना दूं ऐसी आकांचा रूप मारस युग्म कूजेन करने लगा । उपशम संवेग रूप चक्रवाक युगल किलोले करने लगे । साधर्मिक वात्मल्य के भावनारूप कुसुद खिल उठे। उनकी जीवनचर्या सामान्य स्त्रियों से पृथक हिप्ट-गोचर होनी थी। वे सदा हंसमुख, प्रसन्नचित्त और प्रमुदित रहने लगीं। गर्भ न्थित पुरुयात्मा का प्रभाव उन्हें धर्मकृत्यों में पहले की अपेना अधिक तत्पर रखने लग गया था। वे तीर्थो के दर्शन, स्पर्शन,की सहत्वाकांका करने लगीं, पर उस युग मे यात्रा सुलभ न थी। अतः यह मनोरथ पूर्ण न हो सका। दूसरे दोहद यथा-शक्ति पूर्ण किये गये।

समय पर कुन्दन वाई के पुत्री रत्न का जन्म हुआ। शुभ मिति वैशाल शुक्ल ६ चन्द्रवार, सं० १६१४ विक्रमी को प्रात-काल, इप्ट घटी ७-१० पर वृष लग्न में जबिक प्रहस्थिति निम्न प्रकार थी, हमारी पुर्यशीला चरित नायिका ने गिरासर की भूभि को अपने पदार्पेण से पावन किमा।

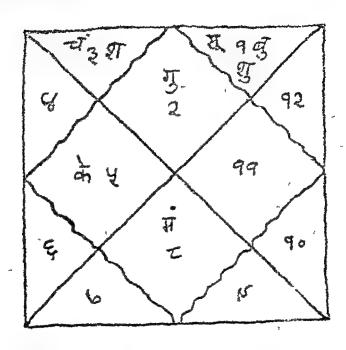

वालिका का नाम 'पन्ना कुमारी' रखा गया। पन्ना कुमारी श्रेष्ठ पन्ने के समान ही नेत्रानन्द्दायिनी थी। पूर्णिमा के चन्द्र जैसा गोल और तेजस्वी मुख, अङ्ग-प्रत्यङ्ग कोमल, हाथ-पांव सुडोल, कमान सी विची हुई छोटी-छोटी मोहें, कमलदल सहरा बड़ी और तीखी आंखे, पतले पतले अधरोष्ठ यह थी उस वालिका पन्ना कुमारी की रूपरेखा।

वालिका माता-पिता के हर्ष के साथ २ शुक्लपद्म की इन्दुकला के समान दिन दिन वढ़ने लगी। वालोचित स्वलितगति और मन्मनभाषा से सबको प्रसन्न करती हुई रज्जिकीड़ा योग्य श्रवस्था को प्राप्त हो गई। भाग्यशाली आत्मा की कीड़ा भी सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार की होती है। भावी जीवन की चर्या और कार्यों का आभास उनकी शेशवावस्था में ही होने लग जाता है। कहा भी है —

#### "होनहार विरवान के, होत चीकने पात।"

वाल सुलभ चपलता के साथ साथ आप में विवेक, विनय त्रीर तर्कबुद्धि एवं जिज्ञासा भी यथेष्ठ मात्रा में विद्यमान थी, नेतृत्व शक्ति के लच्च स्पष्ट भलकते थे और भावी वक्तृत्वकला का आभास साधारण वातचीत से प्रकट है।ने लगा था।

मारवाड़ में लड़कियां प्राय गुड़्डे गुड्डी का खेल खेलती हैं या कंकरों व कौड़ियों से खेलकर मनोरञ्जन करती है परन्तु श्रापको इन खेलों से स्वभावत ही श्ररुचि थी। श्रापकी बाल-क्रीड़ायें भावी उन्नत जीवन की सूचक थीं। आप कंशी कभी समवयस्का बालिकात्रों को साथ ले किसी ऊंचे चबूतरे या चौकी पर बैठ जाती श्रीर धर्मीपदेश देने का श्रभिनय करने लगती तो कभी साधारण साधुवेश वनाकर भोली में कटोरिया डाल धर्मलाभ का शब्दोच्चारण करती हुई पाकशाला मे से भोजन सामग्री ला एकान्त में सद्देलियों को साथ ले पहले उन्हें परोसंकर भोजन करती, कभी अपने वस्त्रादि कधी पर लेकर विहार करने जैसी मुद्रा में गांव के वाहर तक सहिलियों के साथ चली जातीं। कभी माताजी के साथ सामायिक-प्रतिक्रमण त्रादि किया जाता, नवकार मन्त्र का जाप होता और दर्शन चैत्यवन्द्रन में तो नित्य ही माताजी के साथ सम्मिलित होती थीं।

राजन्यान में उन समय स्त्री हिना का ऋषिक प्रचार नहीं था। गांवों में तो पुरुषों की शिका का भी साधारण प्रवन्य था । गांव के उपाश्रय में न्धिन यतिगर्ए या महात्मा श्रथवा सामान्य पर्-लिवे ब्राह्मण पंडिन ही वालकों को व्यक्त झान में लेकर व्यावहारिक गिणिन तक की शिका दे दिया करने थे। बालिकाओं की पड़ाने की तो कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं करना था फिर भी घर की वृद्धाओं-रादी नानी, मां, मुत्रा आदि की वालिकात्रां को उचित थामिक, नैनिक और व्यावहारिक शिक्ताएं देने की प्रवृत्ति श्राज की अपेत्रा अत्यधिक थी। यहां का विनय करना, पूल्यजनीं को दोनों वक्त नमस्कार करना, उनके चरण स्पर्ण करना आदि शिष्टाचार, वालक वालिकाणं ऋपने से वड़ों और वरावर वालीं का देखकर स्वय ही सीख़ जाया करते थे, ऐसे शिटाचार के विषय में अभिभावकों द्वारा समय समय पर चेनावनी भी मिलती रहती थी।

महापुरुषों व सती साध्वयों की पुनीत चिरत्र कथाएं उन्हें छोटी कहानियों के रूप में दादी, नानी श्रादि से सुनने को मिल जाया करती थीं। श्राज तो ऐसी कहानियां सुनने सुनाने का न तो किसी को समय मिलता है श्रोर न श्राधुनिक समय की माताएं ही इस पर ध्यान देती हैं। वालक-वालिकाएं विद्यालयों में शिज़ा प्राप्त कर रहे हैं इसी से वे सन्तुष्ट हो जाती हैं। दूमरे वाह्य वातावरण इतना अधिक कोलाहलार्ण श्रोर पाश्चिमात्य संस्कृति से श्रोतश्रोत वन गया है कि वालक वालिकाए उसी की श्रोर श्रावक श्राक्त श्राक्त श्राक्त श्राक्त हो सिनेमा, रेडियो तथा फैरान के श्रात्यधिक

प्रचार ने भारत की धर्मप्राण जनता को त्याग प्रधान संस्कृति से वंचित रखकर भोग प्रधान संस्कृति के रंग में रंग दिया है। आज की मानव जाति के आदश वदल गये हैं। जीवन में से धर्म, नीति, सदाचार ऋदि लुप्त होते जा रहे हैं। ऋधिनक मनुष्य का इष्ट, भोग ख़ौर उसकी प्रान्ति का प्रधान साधन इन ऋर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया। इतिहास अौर ऐतिहासिक महापुरुपों के गुगा त्राज दोषरूप देखे जा रहे हैं। बुद्धि में श्रगम्य श्रद्धे यतत्वा की सत्ता के प्रति श्रनास्था का भाव श्राग्या है। हृद्य की बात न सुनकर तर्क की तराजू पर प्रत्येक प्राचीन मान्यताओं को तोला जा रहा है। आध्यात्मिक तथा हार्दिक भाव-नाओं की जीवन में कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं कर रहा है। केवल अपनी स्वार्थसिद्धि ही जीवन का एकमात्र लच्य रह गया, दूसरों की दुःख दुविधा श्रीर श्रभावों के प्रति श्रांख मृंद ली जाती है। कोई किसी के प्रति सहानुभूति का भाव नहीं रखता ।

मानसिक व शारीरिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के अनेक साधनों की उपलब्धि आज अर्थपितयों को सुलभ है। दरिद्र जनता तो आज भी इन सब से बंचित सी ही है। संसार में 'मत्त्यगलागल' न्याय चलने से किसीके भी जीवन,धन, स्थान,और प्रतिष्ठा सुरिचत नहीं रह गये। विज्ञान की भयद्वर देन एटम व हाइड्रोजन बम आदि आधुनिक अस्त्र-शस्त्र कराल काल के रूप में सुह पसारे सभी के सामने उपस्थित हैं, न जाने कब किस देश को लीक ले। साम्राज्यवादियों की लोलुपता का ताएडवनृत्य संसार के किसी न किपी भाग में प्रायः मदा चलता ही रहता है।
मुरक्ता के नाम पर नवीननम अस्त्र-शस्त्र का निर्माण भीर उनके
परीक्ण द्वारा विश्व की कोटि-कोटि जनता के स्वारध्य की चिल
ही जा रही है। जन जीवन सर्वथा अरिक्त सा है। परन्तु उस
समय ये विभीषिकार्ण नहीं थी।

हमारी चरित नायिका के वाल्यकाल में परिस्थितियां इतनी भयङ्कर नृथीं, न वातावरण ही इतना कलुपित था। स्वम्थ व पवित्र ब्राम्य वातावरण उनके चरित निर्माण और उदान्त भाव-नाओं को ससृद्ध व दृढ़ बनाने मे पूर्ण सहायक था। शहरों की सभ्यता ने यानों में प्रवेश नहीं किया था। फैशन का भूत नगर निवासियों से से भी थोड़े व्यक्तियों के मिर पर चढ़ा हुआ था। अधिकाश जनता सादा जीवन व्यतीत करती थी। भोजन में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता था। धार्मिक विश्वासों पर दृढता से आवरण किया जाता था। आज को सा भ्रष्टाचार और नैतिक पतन न था। मनुष्य समाज भपने २ व्यापार व्यवसायों से, उद्योग धन्धों से जो भी नीतिपूर्वक धनोपार्जन कर लेता था उसी में सन्तुष्ट रहना हुआ अपने परिवार का पालन-पोपण करने के साथ ही परोपकार के पुख्य कर्मों में भी तन, मन, धन का सदुपयोग करता हुआ जीवन मंघर्ष में विजयी वनकर अन्त में सर्वे प्रकार से शान्तिपूर्वक ऐहिं लौकिक लीला संवरण कर परलोक में भी सद्गति प्राप्त करना था।

ऐसे सीघे सादे सरल प्राम्य वातावरण में रहने से हमारी चरित नायिका भी उन्हीं संस्कारों के कारण वंडी ही सरल स्वभाव वाली व उत्तम विचार वाली थीं। इन्हीं शुद्ध रवभाव और उदात्त विचारों से वे भविष्य में एक विशिष्ट पद पर आरूद हो सकीं।

## \* विवाह \*

उस युग में वाल विवाह का अत्यधिक प्रचार था। राजस्थान में तो यहां तक अवस्था पहुंच चुकी थी कि लोग गर्भगत वालकों का भी सम्बन्ध स्थिर कर लिया करते थे। ब्राह्मण प्रन्थों, स्मृतियों और पुराणों का प्रचार तथा राष्ट्रीय परिस्थितियां भी इस कुप्रथा के प्रचार प्रसार में सहायक वनीं। वादशाहों, नवावों और राजाओं, जागीरदारों तथा राज्याधिकारियों की कुटि कुमारी कन्याओं पर पड़नी चाहिय, इतनी ही देर थी किर तो छल से या वल से इन आततायियों द्वारा वे हरण कर ली जातीं और नरक कीटों की विषय लम्पटता का शिकार वनी हुई कन्याओं का शील-रत्न लूट लिया जाता किर उनके विशाल अन्त पुर कारागारों में उन्हें नारकीय यन्त्रणाएं भेगते हुए घोर पराधीनता का जीवन विताने को वाध्य होना पड़ता था।

इन्हों कारणों से पर्दाप्रथा भी चल पड़ी और धर्मभीरु जनता अपनी क्रन्याओं का विवाह, वाल्यावस्था में करने को विवश हो गई, अन्यथा भारतवासी जन योग्य वयस में ही अपनी सन्तानों का विवाह करना पसन्द करते थे। हमारा उज्ज्वल इतिहास इसका साची है।

सेठ जीतमल जी ने भी अपनी पुत्री पत्राकुमारी का विवाह शीव कर देने के लिए योग्य घर-वर की खोज आरम्भ कर दी। फलोधी निवासी श्री सहरचन्द जी कावक के द्वितीय सुपुत्र श्री दौलनचन्द जी उन्हें अपनी कन्या के लिए योग्य वर हिष्ट-गोचर हुए। अपनी धर्मपत्नी से भी उन्होंने इस विषय मे परामर्श किया। वालिका पत्राकुमारी के कानों में भी यह वात पहुंची। दन्होंने अपनी मां से नम्रनापूर्वक कहा—मां, मेरा विचार नो साध्वी वनने का है, मैं दीज्ञा ल्ंगी, विवाह करना मुके पसन्द नहीं।

वे एक वार अपनी वहिन मृलीवाई के साथ फलोधी गई थीं वहां उन्होंने किसी साध्वी जी के (सम्भवतः साध्वी शिरोमणि उद्योतश्री जी मि॰ सा॰) दर्शन किये और तभी से उनके मन में यह विचार उठ रहा था कि मैं भी साध्वी वन्ंगी। दूसरे फलोधी में ही एक बार उनके कांटा लगा और तबस्थ एक निकट सम्बन्धी धर्मनिष्ठ और रेखा विज्ञान (सामुद्रिक) में भी कुछ गित रखने वाले सुश्रावक श्री कस्तूरचन्द् जी ल्निया की दृष्टि इस वालिका का कांटा निकालते समय पद्तत की रेखाओं पर पड़ी। वे अध्रई-रेखा और चक्र पद्म त्रादि शुभ चिह्न देखकर वोले—यह तड़की तो अत्यन्त भाग्यशालिनी है। इंसकी रेखाएं संकेत कर रही है कि यह वड़ी प्रसिद्ध और प्रभावशालिनी साध्वी वनेगी। तभी से वे इस वालिका को धार्मिक शिचा देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने चैत्यवन्दन, सामायिक और जीवाजीवादि तत्वों का ज्ञान कराते हुए इन्हें सांसारिक भोग विलासो की असारता और उनका परिणाम भयंकर नरक के दुःख समभाते हुए चारित्र की महत्ता का भी वीच २ में वर्णन करके इनके मन में वैराग्य के वीज

वपन कर दिये थे। यही कारण था कि हमारी चरित नायिका ने अपनी माताजी को अपने विचारों से अवगत करा दिया।

मां ने अपनी पुत्री के विचार पित के सामने रक्खे और कहने लगी—आप भी पूछ लो वह तो ऐसा कहती है! किन्तु जीतमल जी ने हंसते हुए उत्तर दिया—वह अभी वालिका है। उसको सम्भवतः किसी साध्वी जी ने वहका दिया है। वह क्या जाने साधुपने की कठिनताएं ? उसे अभी इतना ज्ञान नहीं है। में क्या पूछूं, तुम्हीं उसे सममा दो ऐसी वात न करे। मेरे तो उक्त वर के साथ शीव्र ही सम्बन्ध कर देना जंच गया है और विवाह भी इसी वर्ष कर देना है। ऐसा लड़का और वंश फिर मिलना कठिन हो जायगा। साध्वी चनने की भावना तो केवल उसकी वाललीला मात्र है। मैंने तो दृढ़ निरचय कर लिया है कि इसी वर्ष विवाह कर दूंगा।

पित की श्राज्ञानुसार कुन्दनदेवी ने पन्नाकुमारी को समभा दिया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें दीचा कभी नहीं देंगे। तुम्हारा कर्तव्य हमारी श्राज्ञा पालन करना है। तुम इस विचार को छोड़ दो।

सुशीला पन्नाकुमारी क्या करती, मौन रहकर भावी के अनु-सार सव कार्यों का निर्भर होना सममतो हुई निर्लिप भाव से रहने लगीं।

पत्राक्तमारी का सम्बन्ध उक्त श्रेष्टिकुमार के साथ कर दिया गया। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास है। वह अनन्तकाल से परिस्थितिया को अपने अनुकृत वनाने का प्रयास करता आ रहा है। उसका अथक प्रयास अब भी अनवरन चाल है। यह प्रयास संफल क्यों नहीं हो रहा। इस विपय में विरत्ने व्यक्तियों के मन में उहापोह, तर्क-वितर्क उठते हैं श्रीर इसका समायान पाने का प्रयत्न करते हैं। जब भौतिक माधनी से इसका समा-धान किसी भी प्रकार नहीं होता तभी वे दार्शनिकों की शरण में जाते है। शेप सामान्यजन तो अपने आपको परिन्थित के हाओं समपेंगा कर देते हैं। तदनुसार जीतमल जी भी नामान्य व्यक्ति थे। तत्कालीन परिस्थिनियों से परिचित थे। कन्या का पिता होना ही चिन्ता का वड़ा भारी कारण था और कन्या विवाह योग्य हो जाय तव तो ऋहना ही क्या ! पास पड़ौस श्रौर समाज में चर्ची होने लग जाती थी। अर! देखों तो इस लड़की के मां-वाप को नींद कैसे त्राती होगी, इतनी वड़ी लड़की हो गई है।

पन्नाकुमारी की भावना सफल न हो सकी। वे सामान्य लड़िकयों से उंचा उठना चाहती थीं। अपने श्रमूल्य मानव जीवन को त्यान-सबम के अवलम्बन और श्राचरण से सफल वनाने की उनके मन मे बड़ी भारी महत्वाकांचा थी। वे श्रात्य-कल्याण के साथ २ परकल्याण का मार्ग अपनाकर चन्द्रन वाला के पद्चिहों का अनुसरण करने की श्रीभलापा रखती थीं, किन्तु पूज्य पिता की श्रीनच्छा से वे श्रपनी इच्छाश्रों को—भावनाश्रों को श्रीर इदात्त विचारों को फलीमूत न कर सकी। उन्हें मन में ही संजोए रखा और समय की प्रतीचा करने लगीं।

संयम—आत्मोत्कर्ष की साधना में विघ्न करने वालों की कमी नहीं है। पारिवारिक स्नेह सम्बन्धी जन तो प्रायः मोहवश ऐसा करते ही हैं। पर समाज भी इस कार्य में इस पुनीत पथ से विचलित करने में कोई कमी नहीं रखता। यह संयम लेने वाले विरागी की कसौटी है। इस पर खरा उतरने वाला ही योग्य होता है और अपनी दृढता के द्वारा इन सब विघ्न वाधाओं को हटाकर विजयी वनता है।

आषाढ़ कृष्णा ७ विक्रम सं० १६२७ को आप अनिच्छा से विवाह वन्धन में वंध गईं और अपने श्वसुरगृह में पहुंचीं। नववधू के लिए वह अपरिचित स्थान होता है पर उसे ही अव अपना सममने को वाध्य है। सास, ससुर, जेठ, जिठानी, देवर, ननद आदि के साथ विनयपूर्वक व्यवहार रखना पड़ता है और साथ ही यौतुक आदि में कोई कभी रह जाय तो सबके ताने भी सहन करने पड़ते हैं।

पन्ना कुंमारी के पिताजी ने यथेष्ट सत्कार और दहेज से अपने इन सम्बन्धीजनों को प्रसन्न कर दिया था। अतः इसन्ववधू के आगमन से सभी के हर्ष का पारावार न था। नवदंधू को तथा दहेज को देखकर सब प्रशसा करते थे।

# वज्रपात से अपूर्व लाभ

मानव अपने मन में न जाने कितने प्रकार के सङ्कल्प-विकल्प करता रहता है। वह केवल अपने सम्बन्ध में ही नहीं, अपितु द्सरों के जीवन के विषय में भी स्वर्णिम स्वान देखा करता है। इन सङ्कल्प-विकल्पों, त्राशा-स्रभिलापात्रों, इच्छाकांनात्रों का कभी अन्त ही नहीं आता। मनुष्य अपने आप को दीर्घनीवी र्किया अजर अमर सा मानता हुआ भविष्य के काल्पनिक संसार की सृष्टि करने में तल्लीन रहता है। वड़ी २ महत्वाकां जाओं के दुल्लेंच्य भूथरों पर आरोहण करने की इच्छा को सतत जायन करता रहता है—यह करूं गा, वह करूं गा, ऐसा करूं गा, वैसा वनूंगा, इत्यदि की मालाएं पिरोता रहता है पर यह विचार कभी किसी पुर्यशाली जीव के ही सफल होते हैं। अधिकतर तो केवल स्वप्त ही स्वान में सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करके या श्रसमय में ही निराशा भरे मन से मृत्यु के प्रास वनते रहते हैं।

मनुष्य की दशा उस मकरन्द लोभी भ्रमर की सी है जो सन्ध्या समय अरिवन्द कोष में वैठा हुआ कमल की मधुर गन्ध से मत्त-मोहित बना हुआ बिचार करता है—अभी तो काफी प्रकाश है थोड़ा और इस मोहक गन्ध का आनन्द ले लूं, उडकर तो जाना ही है। अहा ! क्या ही अपूर्व सुगन्धि है। थोड़ी देर

श्रीर सुख लूट ल्ं फिर चला जांड गा। किन्तु भास्करदेव श्रस्ता-चल पर पहुंच कर ऋपना रश्मिजाल संवरण कर चुके थे। ऋस्ता-चलगामी सूर्य का प्रकाश कितनी देर ठहरता? सन्ध्याराग भी च्या भर अपनी शोभा से आकाश और अवनि को अलंकृत कर प्रकाश का अनुगामी यन चुका था। निशा अपने सहयोगी अन्धकार के साथ जगनीतल पर अवतीर्ण हो रही थी। भास्कर के अनन्य प्रेमी अरविन्द ने प्रियविरह से दुः वित हो अपने नेत्र वन्द कर लिए। मकरन्द का लोभी मधुकर कमलकोप मे वन्दी हो गया। वह विचार करता है—कोई दु ख की वात नहीं है, रात्रि व्यतीत हो जायगी, सुप्रभात हुआ और कमलविवोधक त्रं शुमाली ऋपनी सहस्वरिश्मयां विकीर्ण करते प्राची के अस्वर-तल में आ विराजेंगे तव मेरी मुक्ति निश्चित है। फिर यहां कष्ट भी क्या है ? रात्रिभर सुगन्ध का आनन्द प्राप्त होता रहेगा किन्तु उस में हान्य को क्या पता कि इतने समय में ही क्या से क्या होने वाला है। वह गन्ध के सुख भोग में मग्त हो रहा है, इतने मे तो एक मत्तवारण (हस्ति) उधर आ निकला और उसने अपनी दीर्घसूंड से कमल को उखाड़ कर मुखविवर में रख लिया। हा ! वेचारा भ्रमर ! उसकी त्र्याशालता पर तुषारपात हो गया । प्रातःकाल में मुक्त होकर उड़ जाने की आकांचा मन में ही रह गई और वीच में ही कालकवितत हो गया।

इन्हीं भावों को महाकवि भर्च हिर ने इस प्रकार चित्रित किया है:— "रात्रिर्गिमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं , भास्त्रानुदेण्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः ।

इत्यं विचिन्तयति कोशगते हिरेफे,

हा! हन्त! हन्त! नलिनीं यज उज्जहार॥"

ठीक यही दशा प्राणीवर्ग की भी है। वह भविष्य के सुनहले स्वप्न देखा करता है और वर्तमान में प्राप्त सुख साधनों के भोग में ऐसा लीन रहता है कि उसे कुछ पता ही नही चलता कि जीवन कितना व्यतीत हो गया। जीवन की सन्ध्या त्रा जाने पर भी वह सोचता है, अभी तो काफी समय है, मरते वक्त कुछ त्याग कर लेगे, भंगवान् का नाम स्मरण कर लेगे या थोड़ा दान कर देगे। पर करालकाल ने किसको कव पहले नोटिस दिया है। वह तो विना पूर्व सूचना के ही आ धमकता है। उसका निरन्तर 'घूमने वाला चक्र प्रतिक्रण प्राणियों को पीसता ही रहता है। साधारण जीव जन्तुऋाँ से लेकर ऋवतारी माने जाने वाले महा-पुरुप, देवेन्द्र, ऋहमिन्द्र आदि सभी इस सृष्टि के सूच्म से सूच्म व स्थूल से स्थृल प्राणी काल के इस भयद्वर प्रवाह में वहते रहते हैं। 'जातस्य ध्रुवं मृत्युः' के अनुसार प्राणीमात्र की अपना त्रायुष्य पूर्ण हो जाने पर एक शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इसी को हम मृत्यु और जन्म के नाम से जानते आये हैं।

काल की गति वड़ी विलक्षण है और साथ ही इतनी कठोर भी हैं कि यह किसी को कभी कोई सुविधा या छूट नहीं देती। संसार की सर्व श्रेष्ठ और अनन्त वलशाली विभूति वीतराग नीर्थकर महाप्रभु भी इसकी गति में हन्तचेप करके अपने आयुष्य को घटाने-वढ़ाने से असमर्थ ही होते हैं।

ज्ञातनन्द्र त्रैशलेय भगवान् महावीर वर्द्ध मान का निर्वाणकाल सनिकट था। इन्द्र ने श्रवधिज्ञान से जाना निर्वाण समय जन्म की राशि पर २००० वर्ष तक एक ही राशि पर रहने वाला भस्मक प्रह श्रा रहा है। भगवान् की दृष्टि पड़ जायगी तो वह उप्र न रहकर निर्वल हो जायगा। उन्होंने भगवान् से कुछ च्रणों के लिए श्रायु वढ़ाने की विनम्न प्रार्थना की। प्रभु महावीर वोले— देवेन्द्र। ऐसा न कभी हुश्रा न होता है श्रीर न होगा ही कि कोई श्रायु को घटा वढ़ा सके। संसार की कोई भी शिक्ष ऐसा करने की सामध्यें नहीं रखती।

बड़े बड़ं बलवान् इस वसुन्धरा पर अवतीर्ण हुए, अपने वाहुवल से दिगन्त विजय कर आसमुद्र पृथ्वी के एकछत्र अधिपति—सम्राट् वने। जिनके बैभव, ऐश्वर्य, सम्पत्ति और प्रताप की दुन्दुभि दिग्दिगन्त में बजा करती थी। वीरता और रण निपुणता में जिनकी समानता करने वालों का अभाव सा था, सदा गर्वोन्नत शिखरारु रहा करते थे। अपने सम्मुख किसी को छछ समस्ते ही न थे, जिनके एक छपा कटाज् से रंक राजा वनते थे और जरा टेढ़ी भृकुटि राजा को रंक वनाने में समर्थ थी ऐसे महावलशाली वीरों के भी, जब महाविकराल कराल काल की एक हुद्धार सुनते हैं तो, छक्के छूट जाते हैं। उनकी सारी वीरता मुख

मोड़कर प्रयाण कर जाती है, सम्पृर्ण अभिमान पट्टित्त-सा होकर इटपटाने लगना है।

मृत्यु का अहहास भी कितना भयद्वर है! मनुष्य की नारी रोखी हवा हो जाती है। सन की आशाण मन में ही लंकर प्राणी परलोक में गमन कर जाता है। सारे विचार घरे ही रह जाते हैं और विवश हो अपने आपको काल के कठोर करों में अर्पण कर देना पड़ता है। विज्ञान के द्वारा संसार को चिकत कर देने वाले, अद्भुत प्रकार के आविष्कारों को करने वाले वड़े २ वैज्ञानिकों की तीच्ण बुद्धि भी इस प्राकृतिक कार्यवाही के आगे पराजित हैं।

हमारी चिरतनायिका के पितदेव भिविष्य की सुन्द्र कल्पनाओं में तल्लीन थे। मुग्धा किन्तु कर्त्त व्यिनिष्ठ नववध् पन्नाकुमारी
भी भावी जीवन के सुन्द्र स्वर्गिम स्वप्नों को देखती हुई कभी २
आत्म जागृति की उज्ज्ञल आभा की भलक पा लेती थी।
नियतिवश वह विवाह वन्धन में आवद्ध हो चुकी थी पर उसका
मन मुक्त हो कीड़ागगन में विचरण को आतुर हो रहा था। कभी
सोचती—कैसे कारागार में फंसा दी गई! यहां से कैसे निकलना
हो सकेगा! अपने गांव का वातावरण कैसा शान्त और आमोदमय है। कभी उसके मुख पर उदासीनता की छाया आ पड़ती।
कठिनता से चार-पांच दिन व्यतीत हुए। भाई वुधमलजी
आपको लेने आ गये। उनसे मिलकर सारी उदासी दूर हो गई।
उसं वन्दीगृह से छूट जाने की प्रसन्नता से मुख कमल खिल

गया। दो दिन ठहराकर वुधमलजी की अच्छी आवभगत— स्वागत सत्कार किया गया । समय पर अपनी वहिन पन्नाकुमारी को साथ ले बुधमल जी गिरासर की ऋोर रवाना हुए। फलोधी के वाहर आते ही अपशकुन होने लगे। वुधमलजी का हृद्य धड़कने लगा। शहर के वाहर तक पहुंचाने के निमित्त आये हुए जेठमलजी ने कहा—सगाजी साहव । शकुन ठीक नहीं हो रहे हैं, हम वीनणी को नहीं भेजेंगे, वापिस लौट चिलए। विवश सव लौट आये। उसी दिन श्री दौलतचन्द जी को ज्वर ने आ घेरा श्रीर साथ ही वमन तथा दस्त भी होने लगे। वैद्य हकीमो के तथा घरेलू उपचार किये गये। रोग ने हैं जे का रूप ले लिया श्रीर च्या २ में हालत गिरने लगी। मेहरचन्द जी तो सन्न रह गये। नव विवाहित पुत्र का इस प्रकार मरणासन्न हो जाना पिता माता के लिए कितना दु खद होता है, इनका अनुमान भुक्त भोगी ही लगा सकते है। वहुत कुछ दौड़-धूप की गई, पर काल की गति अप्रतिहत है। कोई भी उपाय कारगर न हुआ और हमारी चरितनायिका के जीवनसाथी माता-पिता, वन्धु-बहिन, पत्नी त्रादि समस्त परिवार की असहा पीड़ाओं और घोर वियोग दु ख की अवहेलना सी करते हुए असमय में ही परलोक में प्रस्थान कर गये। सारे कुटुम्ब-परिवार छौर शहर मे कुहराम श्रौर हाहाकार । मच गया ।

इस नवदम्पति ने अभी गृहस्थाअम की प्रथम सीढ़ी पर पांच ही रखा था, विवाह का अठारहवां दिन ही तो था। आपाढ़ शुक्ला दरामी के विन ही पन्नावुनारी का मौभान्य मूर्य अचानक ही चरत हो गया। यह नवीन युगल पूरे अठारह दिन भी अव्यय्ड न रहा, निर्वय काल रूप मत्त्रवारण ने ईपद् विकलिन सरोज को उखाड़ कर उद्दर्थ कर लिया। इस अप्रत्यातित दुःन्द घटना से पितृजनों के हृद्य विदीर्थ होने लगे. अअस्मान् ही इस वज्रपात के होने से उनके दुःख की सीमा न रही।

पन्नान्तमारी जो स्रभी मात्र वारह वर्ष की मोली किशोरी थी, इस स्राकित्मक घटना से किंकर्त वय विमृद् सी हो गई, उनकी समक्त में ही नहीं स्त्रा रहा था, इस समय उनका क्या कर्त्त व्य है, सबको रोते देख कोमल हृद्या पन्नाक्तमारी का हृद्य भी द्रवित होने लगा, किन्तु इतनी सद्या विधवा को पृष्यजनों ने कहा—वेटी तुम क्यों रोती हो, जास्रों ऊपर चली जास्रों। वहिन को लेने स्त्राए हुए भाई बुधमलजी ने बहनोई की भयकर वीमारी देखकर गिरासर भी एक स्त्राद्मी को उन्हे लिवा लाने भेज दिया था। वे भी सब लोग स्त्रा गये थे। श्री जीनमलजी ने जामाता के इस स्त्रकाल निधन से स्त्रपना सिर पीट लिया।

लांकिक रीनि पृर्ण हां जाने पर अपनी पुत्री को साथ ले वे भग्न हृद्य से गिरासर लौट आए।

पत्राकुमारी क्या करे। वह तो पहले ही इस कर्द्म में पांच रखने से भिभक रही थी, पर भावी बड़ा प्रवल होता है। कहा भी है:—

''यद्भावी न तदभावी, भावी चेनन तदनयथा।''

होनहार होकर ही रहता है, भावी अन्यथा नहीं हो सकता। केवल सतरह दिन के लिये नववभू का वेप धारण कर वह गृहस्था श्रम की रग भूमि पर अवतीर्ण हुई और विना किसी विशेप अभिनय के ही पटाचेप हो गया। जीवन भी एक नाटक ही तो है, अपनी २ अभिनयावधि पूर्ण करके सभी अन्यत्र प्रस्थान करते नव-नव अभिनय करते रहते हैं।

चिरतनायिका स्वभावतः ही विनयवती एवं सुशीला थी। इस कारण सभी को प्रिय थी और अव तो वह एक किशोरावस्था वाली विधवा थी अत पिनृगृह एवं श्वसुरगृह दोनों ही स्थानों पर छापके प्रति वड़ी कोमलता और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार होता था।

मारवाड़ में छोटी अवस्था वाली विधवाओं पर प्रौढा विधवाओं जैसा कठोर प्रतिवन्ध नहीं होता, उन्हें वर्षो गृह का कोना सेवन करने को वाध्य नहीं होना पड़ता, प्रत्युत धार्मिक शिक्ता देना आवश्यक कर्त व्य माना जाता है, माता-पिता, सास-समुर आदि भी प्राय स्वयं शोकसन्तप्त रहते हुए अपनी वेश भूषा, खान पान आदि सात्विक एव सादा वना लेते है, एवं स्वयं त्याग तप व संयम का आचरण करते हुए विधवा पुत्री या वधू के दु:ख में समभागी वनकर उसे किसी अभाव का अनुभव नहीं होने देते, उसे धर्माचरण के लिए उत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं।

फलोधी को रत्न भूमि माना जाता है, उसने जैन समाज को वहुमृल्य रत्न अर्पण किये हैं। वहां के निवासी स्वभावत ही पापभी ह श्रोर देवगुरु-धर्म के प्रिन श्रनन्य श्रद्वाशील एवं धर्म-परायण होते हैं। उम युग से ना वर्नमान की श्रपेक्त श्रोर भी श्रिविक श्रद्धण्ड श्राम्निकता रखने वाले थे। धर्म श्रीर नीति उनके जीवन का श्रावश्यक श्रद्ध था।

चिरतनायिका की जन्म भूमि निरासर में साधु-साध्वयों का पर्दापण कम होता था, अतः धार्मिक शिक्षा का वहां समुचित प्रवन्य न होने से पत्राक्तमारी को वहां अधिक रहना इचिकर न था, उनका मन देव दर्शन और गुरुममानम के लिए व्यय रहता था। उन्होंने सुना कि फलांधी में त्यानी-नपत्वी गुरुदेव मुक्तमाराजी महाराज साहव अपने शिष्य समृह के साथ एवं माध्वीजी उद्योत श्रीजी महाराजादि भी पथार हैं, तब वे अपनी वहिन मृलीवाई के साथ फलोंधी आ गई। उथर सुमराल वालों का भी वार २ अनुरोध होता रहता था कि वीनणी को कलोंधी भेजों नो हम लिवान आवे। श्री जीतमलजी ने अपनी पुत्री की भी इच्छा देखी तो सहर्ष भेज दिया।

विचारशील माता-पिता अपनी पुत्री को मुशील और सदा-चारी देखना पसन्द करते हैं। साथ ही उनको सन्तान का उत्कर्ष भी त्रिय होता है। पुत्र पुत्री की आदर्श भावनाओं को आदर-पूर्वक पूर्ण करने की अभिलाषा रखते हुए उनके आत्निकास में यथोचित सहायता देने के कार्य को अपना परम कर्त्त व्य मानते हैं। वाल्यावस्था की भावना को मृत्त हम देने के विचार से जीत-भलजी ने इस अवसर को सुयोग समका और पुत्री को भेजने मे उन्होंने कोई आनाकानो न की।

### सत्संगति का प्रभाव

मनुष्य के जीवन में सत्सद्गित और सद्यन्थों का श्रवण वाचन-मनन भारी परिवर्तन कर देता है, उनके जीवन में रहे हुए कई दुर्गु ए दूर हो जाते और गुणों का विकास होने लगता है। वड़े २ हिंसक अपनी हिंसक वृत्ति त्याग कर करुणा की साज्ञात् प्रतिमा वन जाते है। व्यसनी लाग दुर्व्यसनों का त्याग करके सदाचारी वन जाते है। नास्तिक को आस्तिक वनाने में भी सत्संगति ही पुण्टिनिमित्त है। शान्त्रों में सत्संगति की महिमा अत्यन्त श्रेष्ठ वतलाई गई है। आचार्य सोमप्रभसूरि स्वरिचत स्क्रमुक्ताविल में गुणिसग का महत्व प्रदर्शित करते हुए फरमाते हैं.—

हरति कुमित भिन्ते मोहं करोति विवेकितां, वितरित र र स्ते नीति तनोति विनीतताम् । प्रथयति यशो धत्ते धर्म व्यपोहति दुर्गतिं' जनयति नृगां कि नाभीष्टं गुणोत्तमसङ्गमः ॥

उत्तम गुणवात् महापुरुपों की सङ्गति मनुष्यों का कौन सा अभीष्ट सिद्ध नहों करती ? कुबुद्धि का हरण कर लेती है, मोह को नष्ट कर देती है, विवेकभाव सम्प्राप्त कराती है, प्रसन्नता वितीर्ण करती है, नैतिकता उत्पन्न करती है, विनयशीलता विस्तृत करती है, यरा वृद्धि करती है, धर्म को धारण करती है और दुर्गित का नाश कर देनी है।

पन्नाकुमारी को मौभाग्य से दाल्यावस्था से ही धर्म के प्रति अभिरुचि और समुचित द्यादरभाव था। माता-पिता छादि के धर्मात्मा होने से उनकी भी धर्मानुष्ठानों से इनन्य श्रद्धा और लगन थी। अब तो अपनी पूर्व भावना को मूर्च हप देने की आकांजा प्रतिक्षण बलवती होने लगीं। फलोधी में उनका अधिकतर समय देवपृजा, दर्शन, सामाध्यिक व्याख्यानश्रवण प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं में और नवीन तात्विक्जान प्राप्त करने में व्यतीत होने लगा। पूर्वीक श्री कन्तुरचन्द्रजी लनिया से आप जीवविचार, नवतत्व पैतीम वोल आदि समय २ पर—जब भी फलोधी आतीं, सीखती रहती थीं और अवके तो उन्हें साधु साध्वयों का भी सुयोग सम्प्राप्त हो गया था।

यद्यपि महान् आत्माओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय में प्रविष्ठ होने की आवश्यकना नहीं रहती, जीवन के प्रत्येक क्षण उनका अध्ययन कक्ष और प्रत्येक स्थान उनका विद्यालय है। जन्म से लेकर जीवनपर्यन्त वे अपनी विशिष्ठ प्रतिभा से नूतन र ज्ञान का अर्जन करते रहते हैं और तद्नुसार आचरण करने में प्रयत्नशील रहते हुए आत्म विकास करते रहते हैं तथापि गुणीजन संसर्ग के लिए उनकी आत्मा उत्किरिटत होती रहनी है और किसी गुणीजन के दर्शन का और वार्तालाप का सुयोग मिल जाने पर तो कहना ही क्या! उनके रोम-रोम से

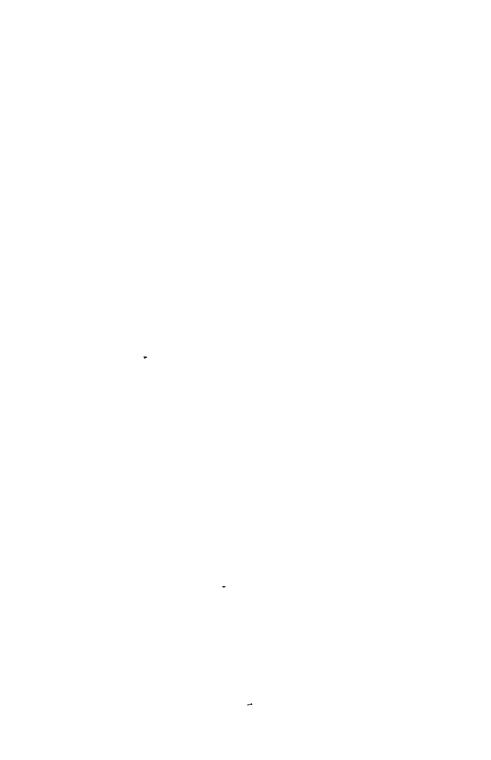



चरितनायिका के गुम्बर्य समुदायाबीश शासनरत्न पूज्येश्वर स्व० श्रीमत् मुख्यागरजी म० गा०

ह्षींमियां उछलने लगती हैं, अपूर्व और एक नवीन स्फूर्ति आ जाती है, उत्साह क्षा सागर हिलोरे लेने लगता है, यही उनके जीवन से हुआ।

फलवृद्धि में उस समय महान् धर्म धुरन्धर तपोमृति त्यागी शिरोमणि खरतर गगन नमोमणि स्वनामधन्य प्रातःस्मरणीय प्रविपाद गुरुवर्थ्य श्रीमान् सुखसागरजी महाराज साहव का चातुर्मास था। नगर निवासीजन उनकी वैराग्यमय देशनासुधा का पान करके मौतिक वस्तुत्रों की नश्वरता जानकर विषयविष से विरक्त होने लगे। इन अद्भुत महात्मा के त्याग, तप और संयम पालन की तत्परता देखकर मुक्तकंठ से प्रशंसा करने लगे।

इधर इन्हीं की आज्ञा में विचरने वाली पू० गुरुवर्या श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज साहिवा भी अपनी शिष्याओं—श्रीमती लक्सीश्रीजी म०, श्रीमती मन्नश्रीजी म० आदि के साथ फलोधी में ही पधारी हुई थीं।

चरितनामिका भी अपने परिवार की खुद्धाओं के साथ व्याख्यान श्रवणार्थ आया करती थीं, एवं चौपाई-श्रवण करने तथा प्रतिक्रमण करने साध्वी जी के उपाश्रय में भी आना होता था।

लघुवयत्का विधवा इन पन्नाकुमारी पर श्रीमती उद्योतश्री जी महाराज का दृष्टिपात हुआ तो उनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया। साथ ही शारीरिक चेष्टाओं श्रीर सुलक्षणों को देखकर चे श्राप्त्रचर्यामिभूत हो गई। उनके मन में प्रश्न उठने लगा कि ऐसी मुलक्गी होते हुए यह विवाह होते ही विधवा कैसे हो गई? वड़ी विचित्र वात है! कुछ समम में नहीं आता! उन्होंने बड़े प्रेस से अपने पास वैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए वात्सल्यभाव प्रदर्शित किया। क्या २ धार्मिक शिका प्राप्त की— यह भी स्नेहर्ज़िक पूछा।

श्रापने करबद्ध हो विनम्न शब्दों में कहा—मुमे चैत्ववन्दन सामायिक प्रतिक्रमण श्रादि श्राते हैं तथा जीव विचार नवतत्व मृल सीखे हैं, श्रभी श्रर्थ नहीं श्राता, पैतीस वोल भी सीखे हैं। श्रव में श्रापसे भी कुछ सीखना चाहती हूं।

गुरुवर्ग्या यह सुन्दर मधुर वचनावित सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और वोलों—बहुत अच्छी बात है। अब नुम प्रतिदिन हमारे पास आया करो। हम तुम्हें उक्त प्रकरणों के अर्थ और प्रतिक्रमण आदि के अर्थ सिखायनी। पन्नाक्रमारी ने अञ्जलिपूर्वक आहा शिरोधाये की और समय हो जाने से तथा सासूजी के जल्दी करने से वे बन्दना करके चली गई।

अब वे प्रतिदिन प्रात काल देव दर्शन करके श्रीमती की के पास उपस्थित हो जातीं और अपना पाठ सुनाकर नवीन पाठ ले लेतीं। पन्नाकुमारी की बुद्धि बड़ी तीइस थी। पाठ तो उन्हें पूर्व सीखे हुए की तरह देखते ही याद हो जाता था। ऐसी अद्मुत और तीव्र स्मरस्थातिक देखकर सभी आयोप चिकत हो जाती थीं।

समय समयं पर गुरुवयाँ उनके मने भाव जानने का प्रयत्न करती रहती थों। पर वे अभी तक अपनी आकां चाएं प्रकट करने

में पूज्यजनों के भयवशं इच्छा होते भी अधिकतर मौन ही रहती थीं या उस वात को टालने के लिए अन्य ज्ञानचर्चा करने लग जाती थीं।

उनके मन मे अनेक प्रश्न कई दिनों से उद्भूत हो रहे थे कि इस जैन समाज मे ये भिन्न भिन्न गच्छादि क्यों हैं ? स्थानक वासी मुहपत्ति क्यों गंधते हैं ? ये मन्दिर में भगवान के दर्शन पूजन क्यों नहीं करते ? इत्यादि ।

इन जिल्लासाओं को पूर्ण करने का यह शुभ अवसर था। एक दिन गुरुवर्या के सम्मुख हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रार्थना की— भगवति! कुपा करके मेरी कुछ जिल्लासाओं को शान्त करिये, मेरी इच्छा कई दिनों से पूछने की हो रही है।

गुरुवर्या उद्योतश्री जी ने सिस्मत कहा—पन्ना ! कहो न, क्या पूछना चाहती हो ? पन्नाकुमारी ने मृदु स्वर में कहा—महाराज साहिवा ! ये खरतर गच्छ, तपागच्छ आदि नाम क्या हैं ? ऐसे नाम किस कारण से दिये गये हैं ?

उद्योतश्री जी महाराज ने शान्तभाव से उत्तर दिया—भद्रे ! हमारे इस जैन शासन में कई आचार्य बड़े प्रभावशाली हुए हैं। उनमें विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में एक वर्द्ध मान सूरि के शिष्य आचार्य जिनेश्वर सूरि भी हुए। वे बड़े भारी विद्वान और त्यागी तपस्वी थे। अगिहिलपुर पाटगा में वहां के नरेश की सभा में चैत्यवासी शिथिलाचारियों के साथ उन्होंने शास्त्रीय विषयों और साध्वाचार के विषय में वाद-विवाद किया था। चैत्यवास शास्त्र विरुद्ध निद्ध हो जाने पर पाटण नृपति दुर्लभ राज ने उन्हें 'खरतर' विरुद्ध से सम्मानित किया। तभी से उनकी शिष्य परम्परा करतर कहलाती है। ऐसे ही एक 'जगचन्द्र सृरि' नामक नपन्वी त्राचार्य विकस की १२वीं शताब्दि में हुएं, उनके महान् तप से प्रभावित होकर चित्तोड़ के राजा ने उन्हें 'तपा' विरुद्ध से समलंक्ष्त किया, तभी से उनकी शिष्य परम्परा 'तपागच्छ' के नाम से विख्यात हुई है।

पन्नाक्रमारी ने विनम्न भाव में कहा—ऐसी वात है तव तो सब एक ही है कोई विशेष कारण नहीं। पर ये स्थानकवासी मन्दिर में क्यों नहीं जाते ? भगवान के दर्शन पूजन क्यों नहीं करते ?

श्रीमती उद्यातश्री जी महाराज ने गरंभीर वाणी में उत्तर दिया—शुभे। एक लौकाशाह नाम का श्रावक लेखक था। किसी कारण से वह मुनियों के साथ है पभाव रखने लगा था। उसने अनेकों को यह कहकर कि मन्दिर वनवाने व प्रमुपूजा में हिंसा होती है, अतः न करना चाहिये। पूजा में धर्म वताने वाले निध्यात्वी हैं। उनको साधुं माननो मिध्यात्व है। इन्हें भोले अशिक्ति लोग उनकी वालों में आ गये और दर्शन पूजन करना छोड़ दिया। उसने कितने ही गुर्वीझावाह्य द्रव्यलिझियों को अपनी शास्त्रविरुद्ध मान्यता के पंक में करके उनका नाम 'लौकांगच्छ' दें दिया तमी से स्थानकवासी समाज की उत्पत्ति हुई। स्थानकवासी समुदाय इस लौकांशिंह को अपनी श्रीद पुरुष मानता है।

मुंहपत्ति नुख पर वांधने का नियम तो एक लौकागच्छी साधु 'लवजी' ने बनाया, पहले नहीं बांधते थें ।

पन्ताकुमारी की कई दिनों की शंका का निवारण हो जाने से यह बड़ी प्रसन्न हुई और बोली आज आपश्री ने मेरी बहुत पुरानी जिज्ञासा शान्त कर दी। मेरा विचार बाल्यावस्था मे ही दीचा लेने का था। पर भाग्य में तो बैधव्य की विडम्बना भोगनी बदी थी। अब भी भावना तो है किन्तु:

"किन्तु क्या ? गुरुवर्या ने जानने की जिज्ञीसां की।"

आज्ञा मिलेगी या नहीं, यही दुविधा मन की वात मन में ही रखने को विवश कर रही है। अभी आप किसी से न कहे।

बाई श्रिपनी भावना देह हो तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। अच्छा। हम किसी से नहीं कहेगी, तुम विश्वास रखना। अपने भावों को दृढ़ वनाने का प्रयत्न करती रहना । इतना कह कर गुरुवर्या उद्योतश्री नी भहाराज चुप हो गई । और गुरु महाराज को वन्दना करने का समय होने से वे शिष्यांश्री को साथ ले वन्दना करने चली गई । इधर हमारी पननाकुमारी भी विचारों में मग्न घर की श्रोर चल पड़ी।

## ससुदाय का परिचर्य

एक दिन पन्नाकुमारी ने गुरुवर्या श्रीमनी उद्योतश्रीजी सहाराज से प्रश्न किया—पूज्यवर्षे ! त्रापने उस दिन मेरी बहुत सी जिहासाओं को शान्त किया था। अब कृपा करके यह भी वतलाइये कि सुविहित पज्ञ नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ और रवेतान्वर समाज में साधु-साध्वयों के वस्त्र हलके कत्थई रंग के कैसे हैं? (उस समय ऐसे ही वस्त्र धारण किये जाते थे)।

श्रीमती उद्योतश्री महाराज ने कहा—शुमे ! तुम्हारी जिज्ञायुवृत्ति से मैं वड़ी प्रसन्न हूं। यह तुम्हारी विचन्न ए बुद्धि की द्योतक
है। श्रच्छा! तो सुनो—प्राचीन काल में कितने ही यतिजन
चैत्यों में निवास करने लग गए थे श्रीर राज्याश्रय पाकर पवित्र
साध्रयमें के विपरीत शिथिलाचारी बन गये थे। श्री जिनेश्वर
सूरि ने 'सुविहित' साधु मार्ग श्रपनाया। तभी से उनकी परम्परा
सुविहित खरतर गच्छ कहलाती है। कत्यई वस्त्र तो श्री जिनभिक्त
सूरि जी महाराज के समय में परमसंवेगी तथा गीतार्थ उपाध्याय
श्रीतिसागर जी महाराज से धारण किये जाने लगे। ऐसा सुना
है जो इस प्रकार है।

जिन भिक्त सूरि के शिष्य बुद्धि विचक्त परम त्यागी वैरागी गणिवर्य श्रीमान् श्रीतिसागर जी महाराज हुये हैं। तत्कालीन यति समाज में शिथिलाचार प्रवेश करने लग गया था। इस बृहत् खरतरगच्छ में इन्हीं के द्वारा परम वैराग्य रंगरंगित संवेग कल्पर्यं पुन पल्लवित एवं पुष्पित हो गया श्रौर शुद्धाचार की परम्परारूपी सरिन् का प्रवाह प्रचलित हो गया। श्रापने पवित्र तीर्थ सिद्धगिरि पर जाकर यतिवेष का परित्याग करके पुनः पंच महाव्रत धारण किये श्रौर कत्थई वस्त्र (श्वेताम्बर खरतर गच्छीय यति समाज से प्रथक्तव सूचक) भी धारण कर लिए। कितनी ही पदावलियों में कत्थई वस्त्र प्रशिष्य महोपाध्याय न्माकल्याण जी ने धारण किये ऐसा उल्लेख है। इनके उत्तराधिकारी वाचनाचार्य श्री अमृतधर्म जी हुये। इनके पद पर महा महोपाध्याय श्री ज्ञमाकल्याग् जी महारान हुए जिनके नाम का वासचेप डाला जाता है। आप बडे विद्वान् श्रीर प्रभावशाली थे। श्रागमवेत्ता एवं सकल जैन संघ के मान्य थे। त्राप कई प्रन्थों के रचयिता थे। मंस्कृत, प्राकृत श्रादि भाषात्रों के प्रकारद परिदत एवं कवि थे। श्रापके रचित यन्थ प्रायः सभी उपलब्ध हैं। आपका विस्तृत चरित्र नाहटा वन्धुओं द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इनके पट्ट पर श्री धर्मानन्द जी महाराज हुए। इनके उत्तराधिकारी श्रीमान् राजसागर जी महाराज हुए । श्राप वड़े विद्वान् थे । श्रापने श्रपने ज्ञान एवं तर्क-वल द्वारा मिथ्यात्वमत को प्राप्त अनेकों जैनियों को पुन. जैन धर्म मे श्रद्धालु वनाकर शासन सेवा की तथा कई जनों को अभद्य का त्याग करवाया। अपनी आत्मा का कल्याण करते हुये शासन सेवा भी खूब बजाई।

इनके पट्ट पर असाधारणे विद्वान् चमत्कृत विभूति श्रीमान् ऋदिसागर जी महाराज साहव हुये। उन्होंने पवित्र तीर्थीधिराज श्री आयू गिरि पर होने वाली अनेक आशादनाएं दूर करवाई । आपके अपर कई प्रकार के डपसर्ग भी इस कारण आये किन्तु आपने श्रीरतापूर्वक उन सबका सामना किया एवं तत्काजीन ब्रिटिश नवर्नमेट से ११ नियम रिकस्टिड करवा कर लागू करवाये थे। जैसे—तीर्थ भूमि पर शिकार, आंस भन्नण, मद्यपान, जूते एहने मन्दिर में अवेश आदि न करना आदि।

विक्रम संवृत् १६०६ में श्री राजसागर जी स॰ एवं ऋदिसागर जी म॰ का प्धारना भारत के पेरिस राजस्थान के गुलादी नगर जयपुर में हुआ। आपने वहां के श्रावकों की आग्रह भरी विनती को मान देकर चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। संघ में प्रसन्नता की लहरें दुौड़ गईं। गुरु महाराज़-की बैराग्यरस स्रोविणी श्रमृतम् धुर देशना को अव्ण करने जनता का उत्साह उसड़ पड़ा । काफी संख्या में श्रोतालनों का आगमन होने लगा। प्रभावशालिनी वागी ने अद्भुत कार्य किया। सरसा (हिसार जिले में) निवासी एक युवक 'सुखलालजी' जो संसार से उद्घिग्न होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जयपुर संघु के अप्रगाएय राजमान्य दीवान माणकचन्द जी लच्मीचन्द जी गुलेळा के यहां 'मुनीम' पद पर प्रतिष्ठित थे, इन गुरु महाराज् के पास भागवती दीचा धारण करने का विचार करने लगे। युवक सुखलाल जी की उम्र उस समय २४ वर्ष की थी। वे तो कई वर्षी से ऐसे गुरुख्रों के समागम की प्रतीचा में थे। सेठ जी के दुकान सम्बन्धी कार्य से निवृत्त होकर वे अपना अधिक समय उक्त गुरु महाराजों की संगति सेवा में ही व्यतीत करने लगे। एक दिन अपनी हार्दिक अभिलापा गुरु महाराज से निवेदन करने लगे—हे गुरुवर्थ! मेरी उत्कृष्ट भावना है कि मैं मयभी वन् और इसी लिए मैंने अभी तक विवाह भी नहीं किया। अब आप मुक्त शीव से शीव दीचा देने का अनुप्रह करके कुतार्थ करे।

यद्यपि उस समय चानुर्मास था श्रौर चानुर्मास में प्रतिष्ठा दीचा आदि मंगल कार्यो का शास्त्रों मे निषेध है। प्रन्तु वैरागी की उत्कट इच्छा हो तो भाइपट मास मे दीचा दी जा सकती है। शारत्र नियमों मे उत्सर्ग अपवाद तो होता ही है जो स्याद्वाद का ही रूप है। सद्गुरु राजसागरजी ने द्रव्य चेत्र काल भाव का विचार करके दीचा देने की स्वीकृति प्रदान कर दी। तदनुसार 'श्री सुखलालजी' की दीचा विक्रम सवत् १६०६, भाद्रपद् शुक्ला ४ को शुभ मुह्त्तें में हो गई। दीचा महोत्सव दीवान सेठ माण्कचन्द्जी लद्मीचन्द्जी साह्य की स्रोर से खूव धूम-धाम पूर्वक किया गया था। नवदीचित मुनि का नाम 'सुखसागरजी' रखा गया और श्रीमान् ऋद्धिसागरजी म० के शिष्य घोषित किए गये। चातुर्मास वाद इन मुनिराजों का विहार मारवाड़ की तरफ हो गया। अपने पवित्र चरणों से मारवाड़ की भूमि को पावन करते हुये भगवान् महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए विचरने लगे।

श्री ऋदिसागरजी म० सा० को गुरु म० राजसागरजी ने उनकी असाधारण विद्वत्ता एवं योग्यता देखकर 'गणि' पद से विभूषित किया। इस मरुभूमि मे धर्म की वृद्धि होनी आवश्यक है ऐसा सोचकर श्री गिण्वर्य ऋदिमानरजी म० सा० को शिष्य सिहत प्रथक विहार करने की श्राज्ञा प्रदान की। गुरु महाराज के समीप में ही रहने की इच्छा है। ते हुए भी श्राज्ञा को शिरोधार्य कर माना मृतिमान 'शम' ही हो, ऐसे वे गुरु-शिष्य श्रनेक नगर प्रामादि को पिवत्र करते हुए एव श्रपने प्रभावशाली उपदेश द्वारा श्रनेक भव्यजीवों को मन्मार्गगामी बनात हुए विक्रम सं० १६२५ में इम फलविद्य नगर में प्यारे। यहां पर 'भगवानदास' नामक एक संसारोद्विग्न महाराय ने श्रापक प्रभावशाली उपदेश से श्राकृष्ट हो भागवनी दोन्ना धारण की जो श्री भगवानसागरजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध और विद्यमान हैं।

ऐसे २ अनेक इस पवित्र खरतरगच्छ में होने वाले महापुरुपों के चिरत्र का वर्णन करने को भला कौन समर्थ हो सकता है ? इस गच्छ में होने वाले आचार्य, उपाध्याय, गिण वाचनाचार्य मुनि साध्वी आवकवर्ग आदि ने जैनशामन की भारी सेवा की है। हे आविके ! रत्नजटित मुकुट के समान उज्ज्वल कान्ति वाला हमारा खरतरगच्छ ऐसे प्रसिद्ध हुआ। इस गच्छ रूप मुकुट में रहे हुए वडे २ रत्नवन् साधुजन स्वयं भी शोभिन हुए एव अन्यों को अर्थान् धारण करने वालों को भी मुशोभित किया। यद्यपि महान् आत्माओं का चरित्र निधि अपार है परन्तु विस्तार के भय से मैंने तो सच्चेप से कहा है। मेघों के थोड़े वरसने से ऐसा नहीं माना जा सनता कि उनमे अव जल नहीं है। इसी प्रकार मैंने थोड़े से महापुरुपों का संज्ञित परिचय दिया है। इस गच्छ में

अनेकों विद्वान् साधु व अनेक प्रभावशाली गृहस्थ भी हुए हैं। इतना कह कर उद्योतश्रीजी विश्रान्त हो गये। थोड़ी देर वाद वोले—हे शुभे! इस प्रकार हमारी परम्परा और समुदाय का परिचय लेशमात्र तुम्हे दिया है।

चरितनायिका पत्राकुमारी यह सब मुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई और संयम लेने का बीज योग्य जलसिंचन से अंकुरित हो गया। उधर भगवान भास्कर भी अस्ताचल की ओर जाने को उद्यत हो गये।

सती पन्नाकुमारी ने भी समय देखकर साध्वीजी को वन्दना करके अपने घर की ओर प्रयाण किया। हृदय समुद्र में भाव-नाओं की उत्ताल तरंगे उच्छलित हो रही थीं। विचारों की उत्कर्षता से मुख अपूर्व तेज से शोभायमान हो रहा था। उन्होंने गज गिन से चलते हुए गृह मे प्रवेश किया।

## वैराग्य का उद्भव

गणाधीश्वर मुख्नागरजी महाराज साह्व के व्याख्यान सुनने को अनेक श्रावक श्राविकादि का आगमन होता था. पर हमारी चरितनायिका का मुनना केवल मुनने तक ही सीमित नहीं था। वे श्रवण किये हुये तत्वज्ञान को मनन करके आत्मनान् कर लेती थीं। वे उस अमृल्य वचनामृत का पान करके अपूर्व आनन्द में भूमने लगती थीं। उन्होंने श्वण के अनुसार आचरण करने का दृढ निश्चय कर लिया था।

मध्यान्ह में स्वनामधन्या श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज उन्हें उन कमलकोनला, ऐश्वर्यशालिनी महारानियो, श्रेष्टपितयों, राजकुमारियों, श्रेष्टिपुत्रियों आदि के विशद चरित्र सुनाती थीं जो अपनी तरुण वस्था में अथच वाल्यवय में ही भोग-विलास की अतुल सामित्रयों और कुवरतुल्य धन-वैभव को ठुकराकर आत्मसाधना के कठित पथ की पथिक वन चुकी थीं। ये चरित्र वैराग्य को अथिकाविक जागृत करने लगे। उनके मानल में वैराग्य का राजहस किलोले करने लगा और संमार के भोग-विलास मुजग सदश भयंकर प्रतीत होने लगे। कुटुम्बी जनों का स्नेह भवजालरूप भासमान होने लगा था। गृहम्थाश्रम के कार्य-कलाप चतुर्गित में अमण कराने वाले कर्मवन्ध के कारणरूप है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया था। पूज्येश्वर के व्याख्यानों एवं महासती उद्योतश्रीजी म० के मर्मस्पर्शी, श्रोजपूर्ण, हृद्यग्राही

वैराग्यरस प्रधान चरित्रादि ने सुत वैराग्य भावना की जागृत कर दिया था।

प्रवुद्ध आत्माओं के लिए सामान्य सा संकेत भी दिशासूचन का कार्य करने को समर्थ होता है। आत्मभान होने वाला होता है तो साधारण सी घटना से हो जाता है और यदि नहीं होने वाला है तो अनन्तानन्त कालचक्र से घोरातिघोर दुखों-कष्टों में पिसते हुये भी नहीं होता।

श्रात्मा मे योग्यता हो तो किसी भी निमित्तकारण को प्राप्त करके वह अपने कर्त्त व्य पथ पर आरुढ़ हो जाता है। उक्त पूज्यों का उपदेश अवण करने वाले अनेकानेक व्यक्ति थे। परन्तु पूर्व—जन्म के संस्कारों के विना किसी भी मनुष्य को आत्मभान नहीं हो सकता। हमारी चरितनायिका जिन्हे पूर्व संस्कारवश किशोरावस्था मे ही वैराग्य की भावना उद्भूत हो गई थी, अब तो उन्हें अहिनश गुरुवर्य के मुख से मुने हुए तात्विक व्याख्यान एवं गुरुणीजी से मुनी हुई महासितयों की जीवनियां चित्रपट सहश हिएपथ मे अवतीर्ण होने लगीं। विचार उठने लगे—"अहा! कैसी त्याग तपो मूर्तियां थीं वे। यौवन की उन्मत्त अवस्था में कैसी वित्तक्तण जागृति! कैसी कठोर आत्म साधना! जो अपूर्व भोग सामग्री उन्हें सम्प्राप्त थी, उसे ठुकराने का कितना साहस! धन्य हो! अनन्तशः धन्य हो!"

"वे महासती राजिमती और चन्द्रनवाला मुक्त जैसी ही किशोरियां थी। उन सिंहनियों को गृहस्थाश्रम रूपी पिंजरे में

डालने का कितना प्रयत्न किया गया। किन्तु वे सच्ची और साहसिक सिंहनियां थीं, विल्कुल नहीं फंसीं। मैं कुमारावस्था मे ही हिस्सत करके विवाह के वन्धन में फसने को सर्वथा अस्वीकार कर देती तो यह वैधव्य की विहम्बना क्यों महन करनी पड़ती। मेर सामने ही मेरे पतिदेव — जीवन साथी का अकाल में ही त्राकिस्मक निधन हो गया, किर भी क्या मैं जागृत न होऊं? यह घटना मुक्ते जागृन करने ही ऋाई थी। यह मेरे लिए चेतावनी थी कि एक दिन तुभे भी इसी प्रकार कालकवित होना पड़ेगा । अब तक मेरी जीवन नौका लच्यविहीन यों ही संसार समुद्र में अटक रही थी, परनंतु अब तो मुफे इन गुरुवर्यी सहश प्रकाश स्तम्भ दृष्टिगोचर हो गया है। अब मैं अपनी जीवन नैया को इधर-उधर गोते नही खाने दूंगी। यदि प्रकाश स्तम्भ पाकर भी कोई भटकता रहे तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा ? उसका उद्धार होना कठिन ही नहीं असम्भव है। मेरा गाढ़वन्धन तो भाग्यवश स्वतः ही दूट गया है। अब तो केवल स्वजनों के स्नेह वन्धन को काट डालना है जो विशेष कठिन और दृढ़ नहीं है, सरलता से कट जायगा।

यह संसार अगिएत कष्टों से भरा हुआ है। जन्म जरा और मृत्यु के अतिरिक्त असंख्य प्रकार के दु ख संसारी प्राणी को भोगने पड़ते हैं। सुख की अभिलाषा से भोगे जाने वाले भोग परिणाम में दु:खप्रद ही है। जैसे विषमिश्रित मिष्ठान्न खाने में स्वादिष्ट भले ही लगे; पर फल तो प्राणान्तक ही होता है। इस

जीवन का क्या विश्वास । न जाने ऋायु कव समाप्त हो जाय । मनुप्य बहुत लम्बी वातं सोचता है, आशाओं-अभिलापाओं के हवाई महल खड़े करता रहता है, उमकी श्राकांचाओं-इच्छाओं का कभी अन्त ही नहीं आता। पर एक इए जीवन मे ऐसा आता है कि सब विचार धरे ही रह जाते हैं। स्वजन-परिजन, धन-वैभव भवन-उपवन ही नहीं इस तन को भी यहीं छोड कर आत्मा को पर भवमें गमन करना पड़ता है। इन नश्वर और छूट जाने वाले पदार्थी पर ममत्व रखना, इनकी प्राप्ति का उपाय करना ही क्या मानव जीवन का लद्य है ? नहीं नहीं । मानव जीवन का लच्य मुक्ति है, जहां आत्मा केवल चिन्मर, ज्ञानमय और अज्ञय, थजर, अमरत्व की स्थिति में निवास करता है। मुफे बहे पुरुयोदय से मानवदेह मिली है। इसकी सार्थकता तभी है जब मैं इस नश्वर शरीर से आत्महित की साधना करूं। मुक्ते शीवातिशीव सावधान हो जाना चाहिये।" इस प्रकार के विचारों की प्रवल वेगवती सरिता उनकी हृद्य भूमि मे प्रवाहित होने लगी। खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, इसी भाव मे तल्लीन रहती थीं। कभी २ नो विचारों की ऐसी अट्ट शृंखला वनती चली जाती कि घएटों व्यतीत हो जाने पर भी भान ही नहीं रहता कि क्या मनय हो गया और कव क्या करना है।

श्रापकी वैराग्य भावना क्या क्या वढने लगी, श्रोर श्रपने मन मे श्रापने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इन श्रार्थारत के चरणों का श्राथ्य लेकर श्रात्म साधना करूंगी-संयम, तप श्रीर सहायिका के रूप मे परिवर्तित हो जाती है और शत्रु मित्र वन जाते हैं।

हमारी चिरतनायिका महानुसावा भी ऐसे ही आदर्श व्यक्तियों में थीं । उन्होंने संयम पथ की पित्रकी वनने का अपने हृद्य में हृद् संकल्प कर लिया था और उनके मनोभाव व्यवहार, वोल-चाल, कार्य प्रणाली आदि हारा स्वजनादि पर प्रकट भी होने लग गये थे।

एक दिन सासूजी महोद्या ने पृष्ठ ही लिया—वीनगी ! क्या कारण है तुम आजकल घर के काम धन्धे में सन नहीं लगानी हो और हर समय गम्भीर सी बनी हुई विचारमग्न रहती हो !

हमारी उन अद्भुत विरातिती ने विनम्न शब्दों में कहा माताजी मेरा मन संसार से ऊब गया है, आरम्भ के कार्य करते मेरी आत्मा दुर्गतिगमन के भय से कांपती है।

"वस वस । रहने दो । मैं तो पहले ही जान गई थी कि ये जो दिन में तीन २ वार व्याख्यान चौपाई प्रतिक्रमण आदि के लिए उपाश्य में जाना आना होता है, यह अवश्य ही नया रंग लायगा।" इस प्रकार वड़वड़ाती हुई वे किमी आवश्यक कार्यवश बाहर चली गई।

पन्नाकुमारी की वड़ी वहिन जिनका नाम मृलीवाई था, वहीं फलोघी मे व्याही थी। वे प्रायः नित्य ही अपनी वहिन को सान्ध्य भोजन के लिए अपने घर आमन्त्रित किया करती थीं। (मारवाड़ के कई नगरों मे ऐसी रीति है)।

एक दिन पन्नाकुमारी ने अपनी मनोभावना उनके सामने व्यक्त की। यद्यपि मृलीबाई ने पहले ही अनुमान कर लिया था किर भी लघुभगिनी की परीचा करने के लिए वे जरा तेज होकर वोली-वस २ रहने दो, अपने विचार अपने पास! सुन रखे हें ! तुम अभी नादान हो, सयम की कठिनता को तुम क्या जाना ? मोम के दांत से लोहे के चने चवाना है, तजवार की धार पर चलना शायद इत्नाकप्टप्रद नहीं है, जितना चारित्र के नियमों पर चलना है। यह तो नंगे पांव शूलों पर चलना है! कोई विरले शूरवीर ही महावीर के इस विषम संयमपथ का अनुसरण करने को कटिवद्ध होते हैं। सामान्य जन तो इसकी दुष्करता देखकर दूर से ही नमस्कार करते हैं, अपनी असमर्थता प्रकट कर देते है। यह वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। जरा सोच सममकर वात निकालना। ये हाथी के दांत हैं, बाहिर निकलने के बाद पुनः अन्दर नहीं जाया करते । धर्मध्यान करना है तो घर बैठे ही करो, कौन मना करता है ? साधु जीवन में रहना तो ऋत्यधिक दुष्कर कार्य है, कोई नानी का घर नहीं! तुमने साधु-साध्वियों के आचरण के विषय में अभी जाना ही क्या है ? एकदम ऐसा साहस करना ठीक नहीं। त्यागर्वात्त का अनुभव करने के लिए गृहस्थाश्रम में ही रहती हुई, तप सयम का श्राचरण करो।

श्रीमती मूलीवाई का छोटी वहिन पन्नाक्रमारी पर श्रसीम स्नेह था, उस पर श्रसामयिक वैधव्य का वज्रपात हो जाने से उन्हें भी त्याग से अपने जीवन को सफल बनाऊं गी। भगवान महाबीर के शासन की सेविका वनकर उनके पवित्र उपदेशों पर आचरण करती हुई मानव के आदर्श लच्च को आप करूं गी।

यह है हमारी उन चरित्र नायिका की वैराग्य दृढ़ता का संदिप्त दिग्दर्शन! भावी जीवन को उच्च बनाने का शुभ मंकल्प!! भला ऐसा कौनसा कार्य है जो संकल्प दृढता से सिद्ध न होता हो ? शुभ संकल्प से आत्मा सर्वोच्चपद—कैवल्य—निर्वाणपद तक प्राप्त कर सकता है और इसी प्रकार अशुभ संकल्प—बुरे विचार उसे मप्तम नरक का मार्ग दिखजा सकते हैं। सारी मिद्धियां संकल्प वल पर ही आश्रित हैं। संकल्प की प्रवलता और दृढ़ता मानव को महा—मानव बनाने में समर्थ हैं।

पन्नाकुमारी ने संयम के कठोर पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। साधना के दुगर्भ मार्ग पर अग्रसर होने की उत्सकता लगी हुई है, अब वे सारी बाधाओं का कौटुम्बिकजनों के द्वारा किए जाने वाले विघ्ना का वीरतापूर्वक सामना करती हुई किस प्रकार अपने ध्येय को प्राप्त करती हैं यह आगे के परि-च्छेदों में अवलोकन करिये।

# संकल्प की हढ़ता व आज्ञा पाप्ति

संकल्प की दृढ़ता कार्य सफलता में प्रधान हेतु है। आदर्श व्यक्ति कर्त व्य का दृढ़ संकल्प करके उससे पुन विचलित नहीं होते। उन्हें किसी भी प्रकार की विद्न बाधाएं चलायमान नहीं कर सकतीं। शतशः सकट और आपत्तियां भी उन्हे अपने ध्येय से विचलित करने मे समर्थ नहीं होतीं। वे अपनी संपूर्ण शिक्त से विद्न वाधाओं—संकट—आपत्तियों का वीरतापूर्वक सामना करते हुए, उन्हें पराजित करके अपने लच्च को प्राप्त कर लेते हैं। उनके हृदय मे इस मंत्र का सर्वदा ध्यान रहता है .—

ं ''न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदंत्न धीराः''

भावार्थ- बुद्धिमानं व्यक्ति न्याय मार्ग से एक कदम भी इधर उधर नहीं हटते।

''कार्यं साधयामि देहं पातयामि वा"

्रभावार्थ —कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा शरीर नष्ट कर दूंगा ≀

की प्रतिज्ञा करके ही वे कार्य मे प्रवृत्त होते है।

ं उन शूरवोर व्यक्तियों का संकल्प इतना अधिक हुट और प्रवल होता है कि विघ्न स्वयं ही भयभीत होकर उनके मार्ग से हट जाते हैं, वाधाये सुविधारूप वन जाती हैं। संकट व आपित्तयां कस दु ख नहीं हुआ था। अपनी इस वहिन की ऐसी वैराग्यभावना से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। वे स्वयं धमें के प्रति अनन्य अहीं रखती थीं और चाहती थीं कि अच्छा हो मेरी यह वहिन अपने जीवन को संयम धारण करके सकल बनावें। संसार के मुखों से तो विचत रह हो गई। इसकी तो वच्पन से ही ऐसी भावना थी। विधाता का विधान ऐसा ही था कि किशोरावस्था में ही मौर्माग्य सिन्दूर पुंछ गया। उधर पन्नाकुमारी भी अपनी वड़ी वहिन के प्रति पूज्यभाव रखती थीं। उनकी उपर्युक्त वाने सनकर मौन हो गई और अपने विचारों पर टढ़ रहकर समय की प्रतीज्ञा करना ही उचित समका।

चिरत नायिका पर गृह कार्य का कोई विशेष भार वोक्त तो था नहीं, जब भी समय मिलता वे उपाश्रय में त्रा जातीं और सामा-यिक लेकर अपने ज्ञान ध्यान में तल्लीन हो जाती। गुरुवर्ग्या उद्योतश्रीजी, म. लच्नीश्रीजी, म. मग्नश्रीजी म. आदि के स्नेह पूर्ण बार्तालाप' उत्तम उपदेश एवं भद्रप्रकृति का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे वार २ उपाश्रय आ जानी और सत्संगति का लाभ टठाती हुई अपनी जिज्ञासा को शान्त करती रहती था।

गुरुवर्घ्या सहोद्या भी हमारी चिरतनायिका की विनय भिक्त श्रद्धा और अद्भुत बुद्धि को देखकर विस्मित हो जाती थीं। वे सोचतों यह साध्वी वन जाय तो जैन शासन को चसुकाती हुई अनेक भन्यात्माओं का रुद्धार करें, इसमें संदेह नहीं। एक दिन अवसर पाकर पन्नाकुमारी ने अपनी मनो मानना गुरुवर्ग्या के समज्ञ प्रकट की । वे वोलों —भगवति ! क्या में भी आपश्री के चरणों का आश्रय लेकर अपना जीवन सार्थक कर सकती हूं?

गुरुवर्ग्या ने चमत्कृत होकर उत्तर दियाः—क्यों नहीं ! अव-श्य कर सकती हो । पर सांधु जीवन की चर्या वड़ी कठीर है, हमें देख ही रही हो । यहा घर की सी मुख सुविधाएं तो है नहीं, साधना की अग्नि में निरन्तर तपते हुए आत्मा के कालुप्य को नष्ट करके उसके वास्तविक रूप को प्रकट करने का प्रयास करना होना है । तुम देखती ही हो साधुओं को केशलु चन, विहार एवं मिल जाय वैसा ही आहार आदि करना पड़ता है । अने सब कठिनाइयों का धर्यपूर्वक विचार करने के बाद ही तुम इतनी बड़ी बात बाहर निकालना; जीवन भर का क्रम है दो चार दिन का नहीं । और बच्चों का खेल भी नहीं ।

पन्नाकुमारी ने प्रसन्नमुख से कहा—महाराज साहिवा! मैंने इन सब कप्टों असुविधाओं और कठिनाइयों के विपय में काफी गम्भीरता से विचार कर लिया है। नरक तिर्यञ्चादि में भोगे जाने वाले कप्टों के सम्मुख ये नगण्य है। अनन्त काल से कर्म की जञ्जीरों में वधे हुए इस आतमा ने न जाने कितने असहयें कब्ट सहन किए होगे। सयमी जीवन के इन कब्टों को तो मैं कब्ट ही नहीं समफाती हूं। मैंने खूब सोच समफ लिया है। मेरी भावना तो वचपन में ही संयम धारण करने की थी पर साम्य में ये वैघव्य को विडम्बना भोगनी वदी थी तो उस समय कैंसे उदय आता।

गुरुवर्या ने कहा—तो फिर अपने माता-िपता, मास, जेठ आदि की आज्ञा प्राप्त करो।

पन्नाकुमारी—आप श्रीमतीजी का आशीर्वाद चाहिये, वह तो मिल जायगी।

गुरुवर्ग्या—तो हमारी कव मनाही है। आज्ञा के लिये हढ़ प्रयत्न करना होगा, कुटुम्बीजन सरलता से थोडे ही दे देंगे।

सम्भवतः कई कष्ट उठाने पड़े गे। कई प्रलोभन दिये जायेगे। कितने ही विद्या खड़े किये जायेगे, प्रतिवन्ध लगाये जायेगे। हिम्मत हो तो दीचा का नाम लेना; नहीं तो वैसे ही धर्म ध्यान करो, गृहस्थाश्रम मे रहते हुए शक्त्यनुसार तप, जप, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषधादि से आत्म कल्याण करो। पन्ना छमारी ने दृढता से किन्तु विनीत भावपूर्ण शब्दों मे प्रार्थना की —

पूजनीये। श्राप महानुभावा ने परमाया वह उचित है, दरन्तु मेरी दृढ़ एवं उत्कृष्ट भावना चारित्र तेने की ही है। गृहस्थाश्रम में रहने से मेरे ज्ञान ध्यान, तप जप श्रादि कार्य श्रंशत हो सकते हैं। साधुजीवन की समानता गृहस्थजीवन से किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। साधु सर्वत्यागी होते हैं, वाह्य संयोगों से विप्रमुक्त हो श्रान्तरिक संयोगों से बूटने की साधना मे रत

रहते हैं। गृहस्य तो सभी संयोगों से बंधा हुआ है। प्रतिच्या अविरित में रहता है। शतश विद्या वाधाएं भी विरागी को रोकने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुई हैं और मुमे तो सम्भवतः कोई अधिक वाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा हढ विश्वास है। शासनदेव की सहायता से शीघ ही मेरा कार्थ सिद्ध हो जायगा।

गुरुवर्ग्या ने प्रसन्नता से कहा—तव प्रयत्न करो, गुरुदेव तुम्हारी अभिलापा पूर्ण करे।

उस समय श्रीमती लद्दमीश्रीजी महाराज ने हास्य विनीद्में कहा—क्यों पन्ना ? तुम मेरी शिष्या बनोगी या मग्नश्रीजी की ? मेरी शिष्या बनो तो तुम्हें कोई कार्य जैसे—गोचरी लाना, पानी लाना आदि कार्य नहीं करने पड़ेंगे। खूब पढ़ना लिखना।

पन्गाकुमारी ने हास्यपूर्ण मुख से विनम्न वाणी में कहा-तब तो श्राप मुमे श्रालसी बना देगी श्रीर ऐसीश्रालस्य वाली को ज्ञान ध्यान भी कैसे श्रा सकता है। इस प्रकार हंसती हुई बन्दना करकें वे घर की श्रोर चली गईं।

अव आपको आजा प्राप्त करनेकी तीव उत्करिठा हुई, विचार किया कि किस प्रकार आजा प्राप्त की जाय ? कौनसां अव्यर्थ प्रयत्न किया जाय कि शीवातिशीव आजा प्राप्त हो और मैं संयमवृत्त की सुखद छाया प्राप्त करके शीतलता का अनुभव करूं। सोचते २ एक उपाय सूभ पड़ा। कोई भी गृहकार्य न करना और जब तक

श्राज्ञा न मिले कुछ भी नहीं खाना पीना । श्राप्तने मामायिक करने का विचार किया श्रीर सामायिक लेकर ज्ञानध्यान स्थाध्याय श्रीर जप करने लगीं।

भोजन का समय उपस्थित होने पर भोजन कर लेने के लिए आवाज दी गई। उत्तर न मिलने पर जिठानी जी पास गई और वोली—वहू उठो। अभी तक सामायिक में ही वैठी हो ? भोजन का समय हो गया चलो भोजन करो। हमने भी अभी तक भोजन नहीं किया है तुम करोगी तब हम करेंगे।

पन्नाकुमारी ने कहा — आप लोग थोजन कर ले, मुक्ते नहीं करना है।

जिठानीजी ने प्रश्न किया—क्यों ? 🕒

पत्राकुमारी ने उत्तर दिया—मुक्ते दीचा की आजा मिलेगी तव भोजन कर्ल गी ? मैंने ऐसा प्रण किया है।

्रिजानीजी विस्मित हो शीव्रता से-सासूजी के पास पहुँची च्योर-देवरानी का प्रण वतलाया। सासूजी तो सुनकर आश्चर्य-चिकत रह गईं। मट से उठकर बहू के पास पहुँचों च्योर मधुर वाणी से कहा—

बीनणी । अभी तो उठो, भोजन कर लो, रसोई ठंडी हो रही है। दीना लेना है तो इतनी जल्दी क्या है तुम्हारे पिताजी व माताजी आदि की राय व अनुमति होगी तो हम भी आजा दे देगे। पर अभी तो भोजन कर लो। चलो !! उठो !!!

पन्नाक्तमारी ने दृढ़ता पूर्वक कहा—''यह नहीं हो सकता। पहिले दीचा लेने की त्राज्ञा मिल जाय। फिर भोजन कर ल्ंगी'' इनना कह कर फिर मोला जपने लग गई।

मारे घर भर में चर्चा होने लगी—श्राज तो छोटी वीनगी सामायिक लिए बैठी है, भोजन भी नहीं करती, कहनी है-"दीज़ा की श्राज्ञा मिलेगी तब भोजन करूं गी।"

मेहरचन्द्रजी कहीं वाहर गये हुए थे, उन्हें वुलाया गयां। वे अपनी इस वाल विधवा पुत्रवधू पर वड़ी वात्सल्यभाव रखते थे। उनका हृद्य यह सुनकर कि "वह कीइन्छा साध्वी वनने की है और दीजा की आजा प्राप्त करने के लिए आज उसने भूख हड़ताल कर रवाली है," करुणा से द्रवित हो गया, आंखों से से मोती से अश्रु विन्दु दुलक पड़े। जहां हमारी ये वराग्यवती पन्नाकुमारी सामायिक लिए जाप मग्न थीं वहां आकर गढ़ गढ़ कएठ से वोले—बीनणी। भोजन कर लो वेटी। उठो १ दीजा लेने का हठ मत करो, घर में ही धम ध्यान करो, यहां तुम्हे क्या दु ख है १ दीजा क्यों लेती हो १ इतना कह कर चले गये।

सासूजी, जिठानीजी आदि ने वहुत सममाया कि अभी तो भोजन कर लो, विचार कर लेगे, दीजा लेना कोई खेल तो नहीं हैं। तुम्हारा शरीर कितना कोमल है ? क्या संयम के कप्टो को सहन कर सकोगी ? छोटे २ कोमल पांचा से विना जूतों के तुम पैदल कैसे चल सकोगी ? अभी तुम्हारी अवस्था वहुत छोटी है, कुछ वर्ष घर में ही त्यागी जीवन की साधना करो, वाद मे हम उचित समकें ने दी ही भी दिला देंगे। पर अभी ते। मोजन कर लो, चलो। उठो। इस तरह सममाते बुमाते सारा दिन व्यतीत हो गया, किसी ने भी भोजन नहीं किया।

श्वसुरजी, सासूजी, जेठजी आदि ने विचार विमर्श करके एक व्यक्ति को गिरासर जीतमलजी आदि को बुलाने भेज दिया।

दूसरे दिन वे लोग भी त्या पहुंचे। अपनी पुत्री का सत्याप्रह देग्व कर उन्हें मोहवश अत्यन्त दु ख हुआ। कई प्रकार से सम— माया गया। संयमी जीवन के कप्टो आदि का विशद वर्णन किया गया, पर पन्नाकुमारी ने तो दीचा लेने का दृढ़ निश्चण कर लिया था। वे अपने प्रण पर अडिग—अचल रही। कोई उपाय न देख कर जीतमलजी आदि सभी स्वजनों ने विचार किया — "इसकी भावना तो पहिले ही संयम लेने की थी, मैंने उस समय तो इसकी जैसे तैसे रोक लिया था, पर अब क्या कह कर रोकूं! यह अब किसी भी तरह रुकने वाली नहीं। कहा भी है!

"सच्चा विरागी स्नेहबन्धन में कभी वंधता नहीं। गजराज भी कज तन्तु से क्या वद्ध हो सकता कहीं?"

पन्नाइमारी के ज्ञाज तेला है। स्वजन, परिजन, प्रतिवेशी, (पडोसी) समाज के नेता ज्ञादि सभी समका वुक्ता कर थक गये है, पर हमारी यह दृढ निश्चयी विरागिनी किसी भी प्रलोभन ज्ञादि में नहीं फस रही है। उनका तो एक ही निश्चय है जब

तक खाज्ञा न मिल जाय, भोजन करना तो दूर, पानी भी स्पर्श नहीं करना।

सव को निश्चय हो गया कि यह अवश्य दीना लेगी। अव हम इसे कहां तक रोक कर रख सकेगे। अन्ततोगत्वा जीतमलजी व माता कुन्दनदेवी ने अपने समधी मेहरचन्दजी, जेठसलजी व समधिन से गद्गद् होते हुए कहा—इसकी इच्छा दीना ही लेने की है तो अब हम सब को अपना आग्रह छोड़ देना चाहिये, ये बड़ी भाग्यशालिनी है। इसने तो विवाह करना पहले ही अस्वी— कार कर दिया था, पर मैंने उस समय दीना न लेने दी, जिसका फल यह हुआ कि विवाह होते ही वैधव्य का पहाड़ इस पर टूट पड़ा। इसके भाग्य में संसार के भोग-विलासों में फंसना लिखा ही नहीं था। अब रोकना व्यर्थ है। हमे सहर्ष आज्ञा दे देनी चाहिये।

#### प्रयत्न राफल

जेठमलजी, मेहरचन्द्रजी द्यादि ने भी जीतमलजी का कथन स्वीकार कर लिया त्रौर पत्रांकुमारी को संयम धारण करने की ज्याज्ञा प्रदान कर दी। मेहरचन्द ने पत्रांकुमारी के पास त्रांकर गद्गद् शब्दों में कहा—चेटी। जब तुम दीज्ञा ही लेना चाहती हो तो त्र्यं हम तुमको त्रधिक क्या कहें ? दीज्ञा लेने की त्रांज्ञा देते है। देखना जपने धर्माचरण में दृढ रहना और त्रपने पवित्र कुल में किसी भी प्रकार से कलक न लगाना। शासनदेव तुम्हारी सहायता करें, तुम अपने पिता के और हमारे कुल को उड्डवल करो तथा भगवान् महावीर के आदर्श धर्म का प्रचार करती हुई स्वपर कल्याण करो। इनना कहते २ मेहरचन्द्रजी का कण्ठ अय-रुद्ध हो गया, वे अधिक बोलने मे असमर्थ हो गये और उत्तरीय वस्त्र से मुख व नेत्र आन्छादन करके वहां से हट गये।

पन्नाकुमारी भी अभीष्टार्थ की प्राप्ति हो जाने से सानन्द्र सानायिक पार कर सासूजी को प्रगाम करके मन्दिर जाने की अनुमित मागने लगी। आजा देने के बजाय मानाजी व सासूजी आदि सभी साथ जाने को प्रम्तुत हो गई और सबने मन्दिर में जाकर भगवान जिनेश्वरदेव की प्रतिमा के भिक्तभाग से दर्शन किये वहां से चलकर सब गुरुगीजी के उपाश्रय में पहुंची।

गुरुवर्थ्या उद्योतश्रीजी महाराज आदि भी यह देखकर कि ''पन्नाकुमारी आज तीन दिन से सपरिवार उपाश्रय में आ रही है। मुख पर प्रसन्तता का समुद्र हिलोरे ले रहा है। गति में एक प्रकार का उल्लाम भलक रहा है। सम्भवत इसे आज दीचा लेने की आज़ा मिल गई है।' हप विभोर हो गई। एक सुथोग्य विरागिनी को संयमपथ में विहरने की आज़ा मिल जाने से उनके आनन्द का पार नहीं रहा, रोमाञ्च हो आया। ये मन ही सन शासनदेव को धन्यवाद देने लगी।

पत्राकुमारी ने सविधि वन्द्ना करक निवेदन किया— भगवित! त्राज तो मुक्ते आपश्री के चरणों में निवास करने की आज्ञा प्राप्त हो गई है। अब आपश्री शीव ही दीज्ञा का मुहूर्त्त निकलवाइये। सामूजी व साताजी श्रादि ने भी समर्थन किया ? प्रत्याख्यान लेकर सवने गृह की श्रीर प्रस्थान कर दिया।

सारे फलोधी शहर मे बायु वेग के समान यह वात प्रसृत हो गई कि मेहरचन्द की पुत्रवधू को आज दीज़ा की आज़ा मिल गई।

### दीचा महोत्सव

संसार से अनेक प्रकार के महोत्सव होते हैं. जैसे—जन्मो-त्सव, विवाहोत्सव, राष्ट्रीय उत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, दीक्तोत्सव, आदि उत्सवों का वड़ा महत्व है। वे हमारी सम्कृति के द्योतक तो है ही, साथ ही जन जीवन को प्रेरणा देने वाले भी हैं। उत्सव के समय सम्वन्धित व्यक्तियों के हृद्य में उल्लाख व हर्ष का समुद्र उमड़ उठता है। साधारण जनता भी उन उत्सवों के अवसर पर सारी दु ख दुविधाये भूल जाया करती है और उत्सव में शरीक होना अपना परम कर्त्त व्य सममती है।

श्राधितिक शिचा प्राप्त नवयुवकों के विचार इन हमारे सांस्कृतिक उत्सवों के विपय में कुछ विरुद्ध हैं, वे इसे अपव्यय सममते हैं। वे कहने हैं—इन उत्सवों में क्या रक्षण हैं ? इनमें लगने वाला पैसा शिचा श्रादि श्रावश्यक कार्यों में खर्च करना चाहिये।

दीन्नोत्सव के विषय में आडम्बर और बैरागी के वन्त्राभूषण धारण करने तथा वन्दोले आदि जीमने पर तो वे सख्त ऐनराज करते हैं। पर हमारा उन वन्धुओं से नम्न निवेदन हैं कि वे जरा गम्भीरता से सोचे। जिन उत्सवों से जैन शासन की प्रभावना होती हो, जनता बैरागी-बैरागिन को देखकर धन्य धन्य करती हुई अनुमोदन से अपने भावों को उज्ज्वल बनाती हो, अवश्य होने चाहिये। दीन्ना महोत्सव का एक विशिष्ट हेतु यह भी है कि दीन्ना की भावना की द्दता का परीक्षण किया जाता है कि इसकी भावना दृढ़ है या शिथिल, भोग्य पदार्थों में लुभाता है या वैराग्य में स्थिर चित्त है। ऐसे उत्सव जो ज्ञात्म विकास में प्रेरणाप्रद हो, उन्हें न करना तो जैन शासन के प्रति द्रोह करना ही है।

्र श्रस्तु तत्कालीन समाज मे ऐसे उत्सव धूम-धाम से मनाना प्रत्येक जन अपना परम कर्तव्य समभता था। आज भी मनाए जाते हैं पर आधिक परिस्थितियां विपम हो जाने से पूर्ववन् वात नहीं रही।

हमारी चरितन। यिका का दीचा मुहूर्त विक्रम संवत् १६३१ के वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन निश्चित हुआ।

पद्रह बीस दिन पहिले ही होरा बांध दिया गया। बैरागिन वन्दोले जीमने लगी। फलोधी के जैन समाज में उत्साह की लहर दोड़ गई। गिरासर से पन्नाकुमारी के पिता जीतमलजी, भाई मूलचन्दजी, बुधमलजी, माताजी, भाभियां त्रादि सभी परि-जन इस शुभावसर पर फलोधी आ गये थे।

निर्देश में श्रिष्टाह्मिकोत्सव श्रारम्भ हो गये। प्रतिदिन नवीन २ राग रागनियों में प्जाण पढ़ाई जाने लगी। वृद्ध, युवा, बाल गोपाल सभी स्त्री पुरुप भगवान की पूजा श्रेत्रण का लाभ उठाने को शीघ ही गृहकार्य से निवृत्त होकर मन्दिर के प्रांगण में एक-त्रित हो जाते। वन्दोली के समय वैरागिन के दर्शनार्थ जनता उमड पड़ती। प्रतिदिन वैराग्य के गायन होने लगे। प्रतिदिन नय नय प्रभावनाए (मोदक श्रीफ्ल बदाम) आदि विनिर्देत की जाने लगीं। विरागिनी पत्राक्तमारी का मुख अद्भुत तेज से प्रदीष्त्र हो उठा। वे सभी का विनम्र भाव से अभिवादन म्वीकार करती हुई सबको प्रति नमस्कार से आहादित कर देती थीं। आपकी आकृति पहले से ही अत्यन्त आकर्षक थी और अब तो वैराग्य के अपूर्व तेज से अल्बन्त शोभायमान हो गई थी। आप वचपन से ही धीर-धीर गम्भीर प्रकृति की थीं, विरागभाव ने उसमे और भी बृद्धि करदी।

स्थान २ पर त्रामन्त्रण पत्रिकाएं भेजी नई । त्रासपास के गांवों के शतश लोग इस दीचा नमहोत्सव को देखने आने लगे। . परिवार के व्यक्ति जो व्यापारादि कार्य के लिए राजम्थान से वाहर रहते थे, उन्हें भी आमन्त्रित किया गया। सबके भोजनादि की व्यवस्था सेठ सहरचन्द्जी, जेठमलजी कावक ने की । विरा-निनी पन्नाकुमारी प्रतिदिन जिनपूजा करने यहे समारोह से जाया करती थीं। कई समवयस्काएं उनको घेर रहती थी। वे भी मधुर वचनों से उन सवको साधुजीवनप्रहण करने की प्रेरणा करती रहती, "पर पूर्व संस्कारी के विना त्याग की अभिलापां होना-संसार से विरक्त होना वड़ा कठिन कार्य है !" "लपुकर्मी जीव ही इस संसार के मोगों की त्रोर से विमुख हो सकता है।" वे केवल अनुमोदना करके ही सन्तोष करती रहती। कहती—वाई, तुम धन्य हो, जो ऐसी कठिन साधुजीवन की चर्या वहन कर सकोगी। हमारे भाग्य में कहां। कुछ कहतीं—हम भी विचार

करती है, देखों ! जब पुण्योदय होगा तो इस भी नुम्हारी अनुगा-

इस प्रकार ये उत्सव के दिन इतनी शीव्रता से व्यतीत हो गये कि किसी को पता भी नहीं चला।

दीज़ा दिवस के प्रथम दिन साधुवेश के सिभी उपकरण एक वांस के टोकरे में रखकर विरागिनी वड़े समारोह के साथ उपाश्रय में उपस्थित हुई श्रीर वासचेप शिरपर धारण की। श्राज प्रश्ना कुमारी के हृद्य में श्रानन्द का पारावार नहीं है, श्रव तो केवल एक रात्रि शेप है, कल तो मैं भी इन वस्त्रों को परिधारण करके समस्त सावद्य योग (पाप व्यापार) का सर्वथा यावडजीवन परित्याग कर दूंगी। कल मेरा चिरकाल से प्रतीज्ञित मनोरथ पूर्ण हो जायगा। मैं साध्वी वन जाऊंगी श्रीर समस्त जीवन स्वपर कल्याण के लिए श्रपण कर दूंगी।

रात्रि जागरण में मगल गीतों का मधुर संगीत जल रहा था। एधर हमारी वैरागिन प्रफुल्ल मुख से गुरुवर्ण्या के चरणों के सभीप वैठी हुई तत्वचर्चा सुनने में तल्लीन है। प्रमुख श्राविकाएं भो थोड़ी देर के लिए संगीत समारोह से उठकर इस तत्वामृत का पान करने वैठी हैं। इस प्रकार वह रात्रि इस समारोह में वीत गई। प्रात- कालीन, सामायिक प्रतिक्रमणादि विधिविधान से निवृत होकर घर जा पहुंची। स्नानादि करके पूजा की सामग्री ले मन्दिर में जाकर-पूजा की और अब विरागिनी के वरघोड़े की तैयारियां होने लगीं।

समाज के गएयमान्य व्यक्तियों से दीजा महात्सव का प्रवन्ध करने के लिए सेठ मेहरचन्द, सेठ जेठमलजी ने विनती की थी। व सब इस समारोह का बड़ी दज्ञता से संचालन कर रहे थे।

फ्लोंथी में उस समय वैडवाजा, हाथी, घोड़े आदि लवा-जमा नहीं था। नरसिंहा, शंख, शहनाई, ढोल, ताश, भालर त्रादि ही थे।दीज्ञा का वरघोड़ां प्रस्थान करने को प्रम्तुत था। घर में वैरागिन को स्नान करवा कर वस्त्राभूपंण धारण करवाये गये। प्रचलित विधि-विधान, रीति-रिवाल किए गये। पन्ना कुमारी ने सबके चरणों का स्पर्श करके अपने द्वारा किए हुए अब तक के अपराधों-अविनयादि के लिए विनय पूर्वक समा याचना की। सब परिवार के लोग ज्ञापकी कोमल प्रकृति, विनम्र स्वभाव, उदारता और चमाशीलता आदि की मुक्त क्एठ से प्रशंसा कर रहे थे । सबके कएठ अवरुद्ध होर हे थे—वोलने की इच्छा होते हुए भी वोल नही पारहे थे। वड़ा करुण चित्र प्रस्तुत था। आपकी माताजीं व बहिन मृलीवाई को हर्प छौर विधाद के भावों ने मृक सा कर रखा था। रुद्न करते हुए सब के मुख से इतने ही शब्द निकल सके—वेटी । जैसे भावों से संयमी वन रही हो वैसे ही भावों से जीवन पर्यन्त पालंन करना । हमारा मुख उज्ज्वल करना । इस आशीर्वाद को वैरागिन महानुभावा ने आदर पूर्वक शिरोधार्थ किया ।

जय-जय निनाद के उद्घोष पूर्वक वैरागिन ने रथ पर आरो-इग्र किया। जुलूस की शोभा दर्शनीय थी। इजारों की मानव मेदिनी साथ चल रही थी। रंग विरंगे चमचमाते वस्त्राभूषण धारण किए नर-नारी इस समय साचात् स्वर्ग के देव देवियों जैसे शोभित होरहे थे। वरघोड़ा शहर के मुख्य मार्गी से गमन करता हुआ दीचा समारोह के स्थान की खोर शनैः शनैः वढ़ रहा था। रथ मे विराजमान वैरागिन आंजलि भर २ कर चारों तरफ द्रव्य की वर्षा कर रही थी। इस धामिक दान (वर्षीदान) को लेने के लिए जनता उमड़ी आ रही थी और इस दान को प्राप्त करना अपना परम सौभाग्य मानती थी।

पूज्य गुरुदेव सुखसागर जी महाराज साहव आदि मुनि मंडल एवं गुरुवय्यी महोदया श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज साहवादि आत कालीन विधि एवं स्वाध्यायादि से निवृत्त होकर पहले से ही 'रानी सर दादाजी' नामक विशाल एवं रमणीक स्थान पर पधार गये थे, वहां दीज्ञा विधि सम्पन्न कराने योग्य सामग्री की ज्यवस्था संघ की और से व वैरागिन के सम्वन्धियों की तरफ से करा दी गई थी।

एक प्रहर दिन चढ़े तक वरघोड़ा निश्चित स्थान पर जा पहुँचा। हर्षोल्लास से पूर्ण हृदय वाली वैरागिन रथ से उतर कर दीज़ा संस्कार कार्य के लिए नियत किए हुए स्थान पर आ गई।

समवसरण में विराजमान जिनेन्द्रदेव को नमस्कार करके गुरुदेव एवं गुरुवर्च्या महोदयाओं को वन्दन किया।

गुरुदेव ने समस्त विधि सम्पन्न कराई । श्रोघा (रजोहरण) साधुवेश-पात्र, दंडा श्रादि उपकरणों को लेकर पन्नाकुमारी तिक्रया के लिए नियत स्थान पर गईं। मुण्डन के वाद साध्वीवेश धारण के लिए तत्पर हो गईं और वेश धारण किया।

वेश परिधानानन्तर पुनः गुरुदेव के सामने उपस्थित होकर नांदि सम्मुख देव वन्दन आदि किया। गुरु महाराज ने दीका विधि सम्पन्न कराई। पन्नाकुमारी का नाम 'पुण्यश्री जी' रक्खा गया व श्रीमती मग्नश्री जी म० की शिष्या घोषित की गईं।

दीचा संस्कार के वाद गुरुदेव ने ऋपने मधुर कएठ से संचिप्त किन्तु सारगभित भाषण में संयमी जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला।

डपस्थित जनता मध्यान्ह काल हो जाने से भूष से व्याङ्कत होते हुये भी पीयूपवर्षी देशना को अवण करने के लिए दत्तिचत्त थी। फिर भी समयज्ञ गुरुदेव ने अपना पावन प्रवचनस मान्त कर दिया। इस अवसर पर अनेक भव्य भावुक व्यक्तियां ने नाना विध यम नियम बहुण किये। जनता नव दीचिता साध्वीजी के दर्शन करने को उमड़ पड़ी। तदनन्तर सब दर्शन करके चारित्र की अनुमोदना से अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हुए शीफल की प्रभावना लेकर अपने २ वर की और प्रम्थान कर दिया। कुछ शाविकाएं गुरुवय्याओं की सेवार्थ वहीं रह गई।

नूतन दीनिता साध्वीजी 'पुण्यश्रीजी' गुरुवर्ग्या श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज के पास विनम्नभाव से वैटी हुई आज अपने आपको बहुत धन्य मान रही हैं। प्रसन्न मुख मुद्रा से मधुर आलाप करती हुई सबको प्रकृत्वित कर रही हैं। चिर प्रतीनित-हार्दिक अभिलापा पूर्ण हो जाने से मुख मण्डल पर अपूर्व सन्तोष भलक रहा है, वन्दनाम्बुज विकसित हो गया है।

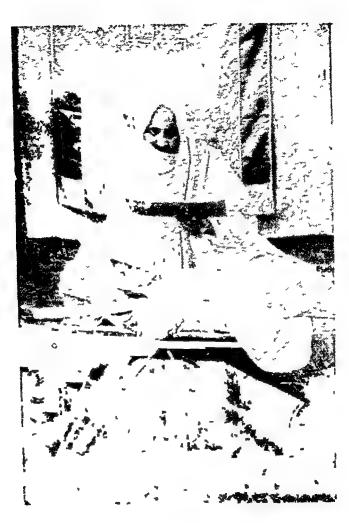

चरितनायिका की गुरुवर्या स्व० श्रीमती लक्ष्मी श्रीजी म० सा०



# पवित्र जीवन के पथ पर

कारुएयेन हता वधव्यसनिता सत्येन दुर्वाच्यता, सन्तोषेण परार्थ चौर्यपदुता शीलेन रागान्धता। नैय्र न्थ्येन परिग्रह ग्रहिलता ये यौननेऽपि स्पुटं, प्रथ्वी यं सकलापि है: सुकृतिभि मन्द्रे पवित्रीकृता।।१।।

भावार्थ — जिन पुर्यशाली महात्मात्रों ने युवावस्था में ही स्फुट रूप से अपनी कारुंप्य भावना से हिंसा के व्यसन—दूसरे प्राणियों को कप्ट देने रूप कार्य, सत्यिप्रय बोलने से दुर्वाच्यता अश्लील अपशब्द और सावद्य भाषण, सन्तोष से परधन हरण का कौशल, शील—ब्रह्मचर्य से रागान्धता, निर्धन्थता—नि स्पृहता से धन की आसिक नष्ट कर दी है। 'मैं मानता हूं कि उन्होंने सारी पृथ्वी की कलुंपता मिटा कर उसे पवित्र कर दिया है।

संसार की विषय कपायमय मलीन वीथिकाओं से निकल कर संयम के राजमार्ग पर गतिशील होने वाली भंड्य आत्माओं का अपूर्व सुखमय स्थिति का अनुभव होता है। अनन्तकाल से अन्वकारमय अज्ञानदंशा में रहा हुआ जीव रागद्ध प के वश में पड़ कर विश्व के मोह विमूद प्राणियों के साथ अनेक प्रकार से स्नेह और शहुता के भाव धारण करता रहता है। उससे उस जीव की संसार अमणता प्रतिकृण बढ़ती रहती है; किन्तु किसी पुष्ट निनित्त के योग से जब जीव की अंतर्र प्टि के पडल दूर हो जाते है तथा वास्तविकता का आभास हो जाता है—वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है, तब वही आत्मा अप्रणस्त रागादि का परित्याग करके प्रशम्तराग मात्र के परिणामों से टपकारी पुरुष के प्रति समित होकर अपने आपको मुक्तिमाग का पथिक समभता हुआ सांसारिक प्रलोभनों से सदा दूर रहना है। उसका एकमात्र लच्य मुक्ति प्राप्ति ही होना है।

संसार की श्रमणशीलता से बचा कर श्रमन्त श्रमरता के मार्ग पर श्रारूढ़ कर देने वाले महा सार्थवाह स्वरूप उन सद्गुरु के चरणों में सर्वतोभाव से किया हुआ श्रात्म समर्पण कैसी श्रद्भुत रीति से जन्म जन्मान्तरों से भोगी जाने वाली पीड़ा का हरण कर लेता है! श्रात्मा को कैसी भव्य श्रानन्दमय दशा का श्रवुभव कराता है! कितनी शीव्रता से परम साध्य की साधना में नियुक्त कर देता है! इसका श्रवुभव सच्ची विराग दशा वाले श्रास्त्र सिद्धिक भव्य जीव को हो जाता है।

नूतन साध्वी 'पुण्यश्रीजी' महाराज ने अपनी जीवन नौका की पतवार परमप्रच्या उद्योतश्रीजी महाराज के कर कमलों में देकर उनकी एक आज्ञांकित सेविका के रूप में अपने आपको समभ लिया। उन गुरुवर्ग्या की आज्ञानुसार अपनी जीवन तरणी प्रवाहित करना ही अपना कर्तव्य मानती हुई वे निश्चिन्तता का अनुभव करने लगीं और विश्वस्तता की सुखद छाया में स्थित होकर अनिर्वचनीय सुख में मग्न वन गई। श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज भी वात्मल्य भरी दृष्टि से उन्हें देखती हुई अन्त करण में अत्यन्त हाँपत हो रही थीं। यह अवय आत्मा जैन शासन की महती प्रभावना करेगी; ऐसा उनका दृढ विश्वास था।

जैन साधु समाज मे प्रचलित रीति के अनुसार दूसरे ही दिन विहार करके गुरुवर्ग्या उद्योतश्रीजी महाराज आदि नवीन आर्या रतन पुण्यश्रीजी महाराज को साथ लेकर समीप के खीचन्द प्राम की ओर विहार कर गईं। वहां के संघ ने आपका वड़ा भारी स्वागत सत्कार किया।

वहां पर पद्रह दिन रह कर जैन जनता को अपने, सदुपदेश द्वारा धर्माभिमुख, किया। बड़ी दीचा कराने की शीघता वश अधिक निवास न कर सकीं और फलोधी वापिस पधार गईं।

गुरुवर्ध्या श्रीमान् मुखसागरजी महाराज साहिब की अध्य-चता में पुण्यशालिनी 'पुण्यश्रीजी' महाराज ने बृहद् दीचा की योगोद्वहन विधि सम्पन्न की—"लघु दीचा में केवल यावज्जीवन सावद्यंगेन की प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान रूप 'करेमि भन्ते' का पाठ उच्चारण कराया जाता है। बड़ी दीचा में पंच महान्नत धारण करने रूप विधि-विधान कराया जाता है। इसमें १४ दिन एवं मास पर्यन्त शास्त्रानुसार आयंविल व नीवी करने पड़ते हैं। तीन वार देववन्दन नवकार मन्त्र की २० मालाएं जपना एवं १०० लोगस्स का कार्योत्सर्ग प्रतिदिन करना पड़ता है। आदि मध्य या अन्त में शुभ मुहूर्त्त शुभ दिन मे पंच महात्रत उचारण कराये जाते हैं।"

े हे द्ोपस्थापनीय रूप वड़ी दीना हो जाने के बाद - अपनी गुरुवर्थ्या के साथ उन्होंने अपना प्रथम चातुर्मास विक्रम सं० १६३१ का फ्लोधी मे ही किया।

इस चतुर्मास में आप मुनियों की आवश्यक कियाओं का अध्ययन इत्तचित होकर करने लगीं, साथ ही गुरुवर्याओं की मेवा शुश्रूषा में भी वड़े विनय भाव से अप्रसर रहती हुई पृष्य गुरुवर्याओं एवं तत्रस्थ आवक-आविकाओं के हृद्य पर अपनी विनय शीलता की गहरी छाप डाल दी। आपकी भूरि २ प्रशंसा होने लगी

पूज्येश्वर गुरुद्व सुखसागरजी म० साहव चरित नायिका की विनय शीलता, शान्तस्वभाव, तीत्रवृद्धि और विवेकिता आदि सद्गुण देख कर अत्यन्त प्रसन्न होते थे । कई बार श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज को कहा करते थे:— उद्योतश्रीजी ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हें पुण्यश्रीजी जैसी सुयोग्या शिष्यारत प्राप्त हुई है। इनको शिक्ता की समुचित व्यवस्था हो जाय तो ये वड़ी विदुषी वने और समुदाय की कीर्नि दिगन्तरों में व्याप्त हो। उद्योतश्रीजी महाराज आदि यह सुनकर वड़ी हर्षित होनी थों।

एक वार साध्वी सण्डल वन्दनार्थ सेवा मे उपस्थित था, पृष्येश्वर गुरुदेव ने फरमाया:—उद्योतश्रीजी, आज हमने एक अद्भुत स्वपन देखा! उद्योतश्रीजी ने उत्सुकतापृर्वक पृङ्ग-भगवन् । कृपा करके हमे भी वह स्वान सुनाइये।

प्रसन्नचित गुरुदेव वोले—अवश्य । वह तुम्हीं से सम्बन्धित है। हमने गत रात्रि के ब्राह्ममुहूर्त में सफेद गौ यों का एक वड़ा गोछल देखा, जिसमे कितनी ही चुड़ा गाये थी, कितनीक युवती और कितनी ही वछड़ियां और वछड़े भी थे।

उद्योतश्रीजी महाराज इम शुभ स्वान को सुनकर प्रमुद्ति होती हुई वोली — पूज्यवर ! इस अइ पुन और सुन्दर स्वपन का क्या फल होगा ? आनन्द निमग्न गुरुदेव ने कहा — तुम्हारे शिष्या परिवार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी । वडा सुन्दर मंगलस्य स्वान है। इसकी सत्यता का ब्रनाण प्रत्यक्त है। उनके समुदाय मे २०० करीव साध्ययां दीकित हो चुकी है।

चातुर्मासानन्तर नागैरीपे में ही विहार कर दिया। विहार करने का आपका यह पहला ही अवसर था। फिर भी मार्ग के कष्टों को अवस्थिक धैर्य्य-शान्ति और प्रसन्नता से सहन कर रही थी। सहसूमि के निर्जल प्रदेश ने विचरना कितना कष्टकर है ? यह मुक्तभोगी ही जान सकते हैं।

साधु जीवन, पैटल चलना, समस्त उपकरणों—पुस्तक, पात्र वस्त्रादि का भार उठाना, और मारवाड़ के धोरां—दर्डे २ रेत के टीवों में चलना, जहां न सड़क, न वृत्तों की छाया, भास्कर की प्रखर किरणों से तप्त वाल, जिसमें पाँव रखते ही छाले हो जाय। चार २ पांच २ कोस तक गांव का नाम निशान तक नहीं, और गाव आया तो वहां भी अजैंनी की वस्ती, आहार पानी का मिलना अनिश्चित, मिज गया तो ठीक, न मिजा तो तपोवृद्धि।

अपनी गुरुवर्घ्या आदि के साथ विहार करती मार्ग के कप्टों को सहर्प सहन करतो चरिननायिका श्री फलोधी पारवनाथ की यात्रा करती हुई मेड़ता नगर पधारी । बहां कुछ दिन स्थिति करके धर्म का पवित्र पतित पावन आराधन करने मे तत्रम्थ जनों को अग्रसर रहने की प्रेरणा अपने पवित्र जीवन से दी; क्योंकि इन लघुवयस्का साध्वीजी के दर्शन पाकर वहां की जनता विस्मया-भिभूत हो विचारने लगनी-ऋहो ? इन साध्वीजी को धन्य हैं ! ये इतनी छोटी अवस्था में ही ससार की मोहमाया त्यान कर संयम श्रौर तप से श्रपना जीवन सकत कर रही है। हम तो इस संसार के भोग रूपी कर्दम मे आकएठ मन्त है। हा हमारी न जाने क्या दशा होगी ! क्या कभी हमारे जीवन मे भी ऐसा च्राण आयेगा कि हम भी इन महानुभावा के मार्न का अनुसरण करके अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकेगे ? इस प्रकार जहां भी जाते वहीं इनके दर्शन करके भव्यजीव चारित्र की अनुमोदना किया करते थे।

वहां से अजमेर होते हुये हमारा वह साध्वी मण्डल जयपुर पहुंचा। जयपुर की जैन प्रजा ने आपका हादिक स्वागन किया। गुरुवर्च्या ने अपने उपदेशों द्वारा वहां पर ऐसी अद्भुत ज्योति जागृत की कि कितनी ही श्राविकाओं की रुचि विशति स्थानक तप करने की हुई, तद्नुसार १८ श्राविकाओं ने इस तप का आरम्भ किया और साथ ही हमारी परमाराध्या चरितनायिका ने भी इस तप का आराधन करने की गुरुवर्ध्या से आजा मांगी, जो सहर्ष मिल गई।

एक खोली का ख्राराधन जयपुर की श्राविकाओं के साथ करके चातुर्मास का ख्रत्यन्त द्याग्रह होने पर भी ख्रापने वहां से विहार कर दिया क्योंकि रोप काल में साध्वी को एक म्थान पर दो मास से ख्रिधिक रहना ख्रकल्य है।" गुरुवर्थ्या महोदया के साथ चैत्र में किशनगढ़ को पावन किया। धर्म प्रचार करते हुए संयम व तप द्वारा ख्रात्मा को प्रवित्र बनाना ही साधु जीवन का लच्य होता है। इस कारण साधु को बिना विशेष कारण के एक स्थान पर निवास करने का शास्त्रों में निषेध हैं।

एक महीना किशनगढ़-रह कर वैशाख विद मे आप अजमेर पहुंच गई।

स्वनामधन्या सिंहश्रीजी महाराज की भागवती दीज्ञा अजमेर में अज्ञय तृतीया को शुभ मुहूर्त्त में हुई । ये भी वड़ी विदुषी श्रीर प्रभावशालिनी थीं। इनका चरित्र अन्यत्र प्राप्य है।

क्ति होत्ता से हमारी चिरित्र नेत्री को वडी प्रसन्नता हुई, क्योंकि एक समवयस्का के साथ अध्ययन, तत्वचर्ची एव सहवास का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था।

श्रीमती सिंह श्रीजी को दीचा 'देकर व्यावर के श्रावकों का ध्रत्यनत आग्रह होने से आप सव-श्रीमती उद्योतश्रीजी म श्रीमती

त्तर्भीश्रीजी म॰, श्रीनिनी मग्नश्रीजी म०, श्रीमनी पुरयश्रीजी म०, एवं नवदीनिता सिंहश्रीजी म० व्यावर पधारों ।

वहीं पर गणाधीरा श्रीनन्सुखसागरजी महाराज साह्व द्याद विराजमान थे। इनके दर्शनों से नेत्र एवं मन को पिन्त्र किया क्रौर गुरुवर्ध से चरितनायिका एवं द्यन्य ये.ग्य साध्वियों ने श्री दशबैकालिक सूत्र का अध्ययन श्रारम्भ किया । परेन्तु वहां पर कुन्थुत्रा (एक सूच्म कीट का प्रकार) जीवों की उत्पत्ति हो जोने से चातुर्मास मे निवास करने के विचार का परित्यांग करना पड़ा और पाली में चातुर्यास रहे। विक्रम सं० १६३२ के चातुर्मास में अपने शेप रहे हुए दशबैकातिक सूत्र का अध्ययन किया। प्रथम बार ही ऋडाई की महान् नपम्या की। देवल १६ वर्ष की अवस्था में ऐसी उन्न तपस्या देखकर पाली की जनता आरचर्यचिकत रह गई। पूंजाएं-प्रभावनाएं आदि करके लोगों ने अत्यन्त लाभ उठाया । धर्म की ख़्व जागृति हुई । सानन्द चातु-मीस पूर्ण करके वहां से विहार करके आप सव फलोधी पधार गई । वहां पर एक दीचाथिनी की आप्रहपूर्ण विनती एवं इसंघ की प्रार्थना से चातुर्मास किया। गुरुवर्या श्रीमती उद्योतश्री जी महाराज व्याख्यान से पञ्चनांग श्री भगदती सूत्र का प्रवचन करतो थीं । आपकी न्याख्यान शैली वड़ी ऋद्भुत थी ।

इजारों जनता के बीच मे पट्ट पर विराजमान श्वेताम्बरा मररवती सी प्रतीत होती थीं । त्याग, तप, संगम श्रोर बैराग्यरस-पूर्ण व्याख्यान क्या था मानो असून का प्रवाह था, जिसे अवण करने से श्रोताजनों का मोहविष उतर जाता था। वे ख्रात्माभिमुख होकर ख्रात्मनिरीक्ष में तल्लीन वन जाते थें।

श्रावक-श्राविकाओं से पंचरंगी की महान् तपस्या हुई। हमारी चारेतनायिका ने भी दश उपवास का तप किया और श्रीमती सग्नश्रीजी महाराज ने सासक्तमण (३० उपवास) की श्रेष्ठ तपश्चर्या की।

चातुर्मात परचान् विरागिनी की दीचा खूव धूमधाम से हुई। उनका नाम भावश्रीजी रक्खा गया, एवं उद्योतश्रीजी महाराज साहिवा की शिष्या घोषित की गई।

साध्वीश्रेष्ठा पुर्यश्रीजी महाराज साहिवा ने प्रकर्ण चतुष्ट्य पैतीस बोल खादि तो गृहस्थावास मे ही सार्थ सीख लिए थे। दशवैकालिक का ऋध्ययन भी पूर्ण हो चुका था। खब आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र खौर उपदेश माला आदि का पठन किया।

श्राप वडी वुद्धिरालिनी थीं। कठिन से कठिन विषय को भी श्राप सहज ही समक लेनी थीं। श्रागमों का गम्भोर ज्ञान प्राप्त करने की श्रापकी तीन्नाभिलाषा देख कर गुरुवर्ध्या श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज विचार किया करती थी कि ये किसी गीतार्थ गुरु के सान्निध्य में रहें तो बड़ा श्रच्छा हो। गुरुदेव श्री सुखसागरजी महाराज साहिव श्रादि उस समय कही दूर देश में विचरते थे। उनका समागम श्रभी दुर्लभ हो रहा था। दीज्ञा-नन्तर फलोधी से विहार करके श्राप सब नागोर पधारी। कुछ दिन नागोर में निवास किया । वहीं वीकानेर से कई श्रावक चातु-मिस की विनती करने आ गये। उधर नागोर वालो का भी आप्रह कम नहीं था। पर वीकानेर वाले हठ करके वैठ गए और आप विक्रम संवत् १६३४ का चातुर्मास बीकानेर करने पधारीं। आपका शास्त्राभ्यास की ओर वड़ा लच्य था। आपने गुरुवर्ध्या से भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्रवण किया।

## विहार का महत्त्व

मानव के जीवन निर्माण में यात्रा का भी वड़ा भारों महत्व है। विभिन्न देशों में भ्रमण करने से मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है, क्योंकि देशों की संस्कृति—श्राहार विहार, श्राचार विचार, रहन सहन, व्यापार व्यवहार श्रादि का ज्ञान होता है। भांति २ के लोगों से मिलना—जुलना, श्राचार विचारों का श्रादान प्रदान श्रादि करने से मैत्री भाव की बुद्धि एवं मानव बुद्धि में समन्वय की भावना की जागृति होती हैं। सहनशीलता श्रीर समत्व के विचार उद्भूत होकर जीवन में सन्तुलन श्रा जाता है। नोतिकारों ने तो देशाटन को शिला का प्रधान श्रग माना है। कहा भी है:—

देशाटनं पृष्टित मित्रताच वारांगना राज्य सभा प्रवेशः। अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य्यमुलानि भवन्ति पंच॥

अर्थात देश देश में भ्रमण करना, परिडतज्ञनों के साथ मित्रता रखना, वारांगना का सम्पर्क (वाराज्ञना से मात्र कार्य कुशलता और व्यवहार चातुर्य सीखने का लच्य है), राजसभाओं मे आवागमन एवं अनेक प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास करना; ये पाचों ही व्यवहार कुशल वनने के मृल कार्ण हैं।

जैत संस्कृति मे यात्रा को आव्यात्मिक स्वरूप देने के लिए तीर्थक्करों के जन्म, दीचा, ज्ञान एव निर्वाण भूमि के दर्शन, स्पर्शन, पूजन च्यवन आदि का विधान है।

जैन साधु साध्वियों की चर्या ने धर्म प्रचार को भी छनिवार्य स्थान दिया है। महावीर भगवान के लिखान्तों का उपदेश देकर जनता का सही पथ प्रदर्शन करने के लिए प्रामानुप्राम भ्रमण करते हुये रहना, साधु जीवन का प्रधान छंग है। जैन परिभागा में इस यात्रा को विहार की संज्ञां की गई है, जिसका अपर नाम विचरण या भ्रमण है। उम्र, विहारी होना श्रमण जीवन का एक विशिष्ट कर्त्त वय है। वर्षाकाल के अतिरिक्त एक मास के लिए मुनिजनों को एवं दो मास के लिए आयि को विना किसी शारीरिक असमर्थता या अन्य विशेष कारण के एक स्थान पर रहने का निपेव हैं। विहार करने से ही वीतराग प्रकृषित संयम का पालन और म्बस्थना रह सकती है। गृहन्थियों के साथ अधिक सम्पर्ध रहने में स्थम में शिथिलता और रतेह बन्धन वश हिंद राग त्रादि की भी सम्भावता है। विशेषादश्यक साप्य से कहा कि "साधु साध्वी को एक ही प्रदेश में विचरण करने वाला न होना चाहिये, उसे किसी एक ही देश, नगर या ग्राम मे आसिक रख कर वैठना योग्य नहीं है।"

विहार का सर्वाविक लाभ आध्यात्मिक विकास पूर्वक न सगत्व, अप्रमत्तव और सहन राक्ति है। पाद विहार द्वारा एक ब्राम से दूसरे ब्राम, शहर एवं नीर्व भूमियों ने भ्रमण करने से अनेक प्रकार की परिस्थितियों से से गुजरना पडता है -किहीं समतल सूमि तो कही ऊवड़ खावड़ जमीन. कहीं सड़क श्रीर कहीं पगडडी,कही मरुभूमि के ऊंचे २ शुष्क घूलि के टीले तो कहीं ऐसी पथरीली भूमि कि पांव छिल जाय, गगन चुम्वी पवेत, विपम और डरावनी घाटियां, जहा पद पद पर श्वापद जन्तुओं की बोलिया हृद्य को कस्पित कर देती है और कभी २ भेंट भी हो जाना सम्भव है, तो कहीं हरे भरे नेत्रानन्ददायीं प्रदेश। कहीं कोशों तक जलारायों का अभाव और कहीं कलकल निनाद करती स्वच्छ नीरा सरिताएं घ्रोर विविध जल जन्तुत्र्यों एवं विकसित कॅमलों से शोभायमान सरोवर, कही भांति २ के विहगों के मधुर गान से मुखरित तरु पिकया तो कही भीलों तक पेड पौधों का चिन्ह भी नहीं ! किसी ग्राम में श्रद्धाभारावनत सरल हृद्य ग्रामीए चरण म्पर्श करने को उदात है अथच शुद्ध सात्विक पवित्र सीधा सादा भोजन भी वडे भाव प्रेम से प्रस्तुत करते है तो कहीं तिरस्कार व उपेचा भाव से आहारादान का प्रसंग भी आ जाता है। किसी सूनसान ऋरण्य में दस्युगण सर्वस्व (वस्त्र, पात्र, पुस्तकादि) छीनने की इच्छा से मार्गावरोध कर देते है तो कही . भक्त श्रावकगण त्रावश्यकता से ऋधिक भोजन-वस्त्राद् प्रह्णा करने के लिए विनम्र प्रार्थना करते हैं। कभी किसी वृत्त के नीचे या नृण्कुटी में ठहरने का अवसर उपस्थित होता है तो कभी गगनचुम्वी ऋट्टालिकाओं मे निवास करना पड़ता है। मतलव कि 'कभी घी घणा, कभी सूखा चणा।'

पाद्विहार द्वारा सैकड़ों हजारों भीलों की यात्रा करने वाले अमण-अमणी वर्ग को प्रकृतिं की मनोरम दृश्याविष्यां अनायास ही दृष्टिगं। चर होती रहती हैं जो पुद्गल की अद्भुत शिक्तयों का परिचय देती हुइ उसकी नश्वरता एवं परिवर्तनशीलता का प्रस्क भान कराती हैं। चराचर पदार्थों का निरीक्षण करने से उनके लम्मुख भौतिकविज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, खगोल, इतिहास, भूगर्भ विज्ञान, वस्तु विज्ञान, वनस्पित शास्त्र आदि विद्याओं के अनेक अज्ञात रहस्य सहसा ही स्पष्ट होते रहते हैं। उनके मानसिक ज्ञान भएडार में अधिकाधिक वृद्धि होती रहती है और आत्म सस्कार में भी अद्भुत सहायता मिलती है।

विशुद्ध प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण करने से उनके हृदय में त्र्यानन्दमयी भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, त्र्यन्तस् प्रफुल्लित होकर लोककल्याण की सौरभ का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाता है। विश्व मैत्री की प्रवल प्रेरणा प्राप्त होती है।

प्रकृति का शान्त वायु मण्डल आत्म निरीक्षण करने वालों के लिए अत्यन्त आवश्यक सुविधाजनक स्थान है, कोलाहल रहित स्थान में आत्म चिन्तन सरलता पूर्वक सहज ही किया जा सकता है। समस्त वाद्य वृत्तिया अनायास ही अन्तर्भु स होकर आत्म निरीक्षण में लीन होती हुई लक्ष्य प्राप्ति के जिए एकाप्रता प्राप्त कर सकती है।

प्रकृति निरीक्षण से कविजनों को काव्य प्रण्यन की प्रेरणा मिलती है, लेखक व्यक्ति को विभिन्न प्रवृत्तियां जानने वा वहुमूल्य साधन प्रकृति की अपार विशाल तथा बहुरंगी लीलाएं हैं। पृथक् र स्थानों की संस्कृतियां जानने का सुलभ साधन, विहार, वका के लिए अमृल्य देन है। कई प्रकार की थापाओं का ज्ञान, शब्दों का सही प्रयोग, अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां विहार करने वाले. देश देश में भ्रमण करके जनता को चेतावनी देने वाले साधु साध्वियों को सहज ही उपलब्ध होती रहती है। उनकी भाषा निखर जाती है और उसमें एक प्रकार की मृदुता और प्रसाद आ जाता है। जन जीवन का निकट से अध्ययन करके उनके जीवन से से पाप की कलुपता मिटाकर गुणों की सुनहरी कान्ति का उज्ज्वल प्रकाश द्योतित करना ही साधु जीवन का ध्येय है। परोपकार निरत साधुजन जनगण के कल्याणार्थ सतत भ्रमण करते रहते हैं।

हमारी चिरतनायिका महानुभावा भी संयमी जीवन मे आने के अनन्तर अनवरत विहाररील रह कर अप्रमत्त भाव की साधना में निरत रहती हैं। केवल परोपकार बुद्धि से ही भाषण समाषण की किया, निर्लेप भाव से वस्त्र, पात्र, भोजनादि का जो संयम स्थिति के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य से हे भोगोपभोग, और रागादि के प्रतिवन्ध से विमुक्त रहने के लिए उप्र विहार, तथा अनाहारिक पद की प्राप्ति के लिए आहार त्याग रूप तप के द्वारा पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा, आपके जीवन मे पद पद नर दृष्टि-गोचर होते हैं।

## शास्त्राध्ययन ऋरि शिजा

अनेक संशयोच्छेदि परोचार्थस्य दर्शकम् । सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्य एव सः ॥

भावार्थ — अनेक प्रकार की शंकाओं — संदेहों को मिटाने वाला तथा परोक्त पदार्थी — वस्तुंओं को दिखाने वाला सर्व के लिए शास्त्र रूपी नेत्र है। जिसके ये शास्त्र रूपी आखे नहीं है, वह अन्धा ही है।

मानव जीवन के उत्थान और निर्माण में शाम्त्राध्ययन या शिका का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जो मनुष्य शाम्त्रानुशीलन नहीं करते उनकी बुद्धि परिष्कृत नहीं हो पाती और वे जीवन में कोई उन्नित नहीं कर सकते, उनका सारा जीवन दु ज़मय और उदासीन अवस्था में या अनेक प्रकार की चिन्ताओं में अथवा कलह की अग्नि में जलते हुए व्यतीत हो जाता है। कहा भी है:—

काव्य शास्त्र विनोदेन कालोगच्छति धीमताय्। "व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥१॥

भावार्थ —काव्यामृत का पान करते हुए शास्त्राध्ययन या शास्त्रचर्चा करते हुए युद्धिमानो का समय व्यतीत होता है। मूर्खी का समय किमी व्यसन के सेवन से, नींट लेते या क्लेश लड़ाई भगड़ा करने हुए वीतता है। शान्त्रों में विविध विषयों के ज्ञान का केश संचित रहता है। जो व्यक्ति निरंतर शास्त्राध्ययन या शास्त्र श्रवण करते हैं उनके पास ज्ञान की श्रनन्तराशि का संग्रह हो जाता है। उनके भाव व भाषा परिमाजित एवं सुमस्कृत हो जाते है, जीवन में जागृति श्रीर स्पूर्ति श्रा जाती है।

सवभावतः मनुष्य की वृत्तियां जन्म से तो अपिरमार्जित और असस्कृत होती है, उसकी दशा एगन से निकले हुए रहन के सहश होती है जब संगतराश के हाथों से उसकी काट छांट सफाई हो जाती है तब उसमें चमक आती है और उसकी शोभा अपूर्व हो जाती है तथा उसका मूल्य भी कई गुना अधिक हो जाता है। इसी प्रकार मानव वृत्तियों का भी सस्कार परिष्कार व सुधार शिज्ञा द्वारा होता है। शिज्ञा के द्वारा उनके अन्त करण की शुद्धि हो जाती है। विचार निर्मल और उच्च वन जाते हैं तथा ये। या— योग्य कार्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अध्ययन शील व्यक्ति की दुर्भावनाओं का नाश हो जाता है, तथा उसके हृदय में स्नह, सहानुभित तथा शिष्टता आदि सद— गुगा निवास करने लग जाते है।

शान्त्रों मे नैतिक शिनाएं, धार्मिक उनदेत और आदर्श कथाएं प्रचुर परिमाण मे प्राप्त होती हैं। उत्तम चरित्रों का मनुष्य के हृदय पर अभिट प्रभाव पड़ता है, उनने विश्वत अद्भुत घटनाएं पाठक पाठिकाओं के हृदय पट पर अकित हो जाती है। आपत महापुरुषों के वाक्य धीर धीरे मानव जीवन मे व्यावहारिक रूप

धारण करके उसकी उत्कर्षता में असाधारण दृद्धि करते हैं। उत्तम शिलापद प्रन्थ पाठक के मानम में आत्म गौरव की भावना को सुदृढ़ कर देते हैं। अध्ययनशील व्यक्ति सभी की दृष्टि में उंचा उठ जाता है और उसका सर्वत्र सम्मान होने लग जाता है। आद्र्श साहित्य का पठन सन्ते प, धूर्य, उत्साह, उदारता आदि सद्गुणों का विकास करता है। उपर्युक्त सद्गुण मानव चरित्र के गौरव की दृद्धि करने वाले हैं।

उत्तम साहित्य सरिता का अवगाहन करने से कितनी शांति मिलती हैं ? मानसिक सन्तापरूपी मल को नष्ट करने का यह च्यव्यर्थ उपाय है। पाठक के हृद्य में आशा विश्वास और उल्लास की अभियां उछलने लगती हैं, निराशा सन्देह और विपाद दूर भाग जाते हैं। उत्साह का समुद्र उमड़ जाता है, त्र्यालस्य नष्ट हाकर स्फ़ित आ जाती है। अध्ययनशील व्यक्ति गौरवपूर्ण विचार र.क्ति युक्त हो जाता है। उसमे सत्संकल्प जागृत रहता है वह सदैव आत्मसम्मान को प्रधानता देता है कभी ऐसा आचरण नहीं करता जिससे उसे अपमानित होना पड़े । उसकी आत्महीनता की भावना निर्मूल हो जाती है श्रीर श्रात्मगौरव का भाव हड़ हो जाता है। इस त्रात्मगौरव की भावना के दृढ़ है। जाने पर मनुष्य कभी कुपथगामी या दुराचारी नहीं वन सकता। शं.क में नहीं घवड़ाता और हर्ष में मृलकर कुप्पा नहीं हो जाता। मानवता का त्याग प्राणान्त कप्ट आने पर भी वह नहीं कर सकता। उसका चरित्र पूर्ण उत्कर्ष को पहुंच जाता है। वह मानव से ऊचा उठ कर देव (महा मानव) वन जाता है।

चरितनायिका महोद्या को स्वयं ज्ञान प्राप्ति करने की तथा दूसरों को भी ज्ञान सिखाने की अत्यधिक हादिक अभिलाषा रहती थी।यद्यपि आपको अभी तक 'सस्कृत भाषा' पढ़ने का सुअव-सर नहीं मिला था। राजस्थानी भाषात्रों श्रीर गुजराती भाषा का सामान्य ज्ञान था; तथापि शास्त्रों के टच्चे श्रौर गुजराती भाषा मे अनूदित प्रकरण चरित्र राम आदि पढते २ आपकी बुद्धि इतनी परिमाजित हो गई थी कि शास्त्रों की गम्भीर तात्विक चर्ची आपकी दैनिक चर्या का आवश्यक अंग वन गई और आपकी गएना थोडे ही समय में विदुषियों मे होने लग गई। आपकी स्मरण शक्ति इतनी तोत्र थी कि एक वार देखी सुनी वात आप कभी भूलती न थीं। शास्त्रों, प्रकरणो खौर चरित्रादि की सहस्रश वाते आपको अपने नाम के सहरा ही याद रहती थी प्रत्येक नवीन शास्त्र पढने की लालसा आपको सदा वनी रहती थी। ज्ञान प्राप्त करना उनके जीवन का प्रथम ध्येय था और ज्ञान प्राप्ति के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहती थी। त्र्यागे चल कर उन्होंने सस्कृत का भी ऋध्ययन किया और ऋपनी शिष्याऋों को भी सस्कृत प्राकृत आदि भाषाएं पढाईं। कितनी ही साध्वियो को बनारस गवर्नमेट कालेज की परीचात्रों में उत्तीर्ग होने का सौभाग्य सम्प्राप्त है।

# बीकानेर का चातुर्मास

बीकानेर के चातुर्मांस में आपने ११ उपवास की तपश्चर्यां की थी। गुरुवर्घ्या श्रीमती सग्नश्रीजी महारांज साहवा ने भी २२ उपवास किये थे।

कर्म रूप ई धन को जलाने के लिए तप अग्नि स्वरूप है। शास्त्रकारों ने तप की महिमा अत्यन्त ही ऊ ची वताई है। चरित-नायिका की श्रद्धा जितनी संयम व ज्ञान के प्रति थी उतनी ही तप के प्रति भी थी। आप आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने प्रतिवर्ष बड़ी २ तपस्याएं की हैं एवं छोटी तपस्याएं तो प्रत्येक मास ने चलती ही थीं। बीकानेर में गुरुवर्ज्या से आचाराङ्ग सूत्र, ज्ञाता सूत्र एवं प्रज्ञापना सूत्र का बांचन किया। चानुमीस बाद वहाँ से बिहार करके नागोर आदि आसपाम के श्रामों में विचर कर धर्म का प्रचार करती हुई आप अजमेर पथारीं।

वहां कुछ दिन रहकर पठन पाठन आदि का कार्य करती रहीं। किशनगढ़ से कितने ही श्रद्धांलु श्रायक चातुर्मास की विनती करने आये। उधर अलमेर वालों का भी मारी आग्रह था। "परोपकार करना साधु जीवन का ध्येय है।" इसी वृत्ति को धारण करने वाली गुरुवर्ग्या उद्योतश्रीजी महाराज माहिवा ने दोनों ही नगरों के श्रावकों के आग्रह को स्वीकृत किया और श्रीमती लच्मीश्रीजी नहाराज साहिवा, श्रीमती पुण्यश्रीजी महाराज

साहवा एवं भावश्रीजी महाराज साहव को तो किशनगढ़ भेजा और म्वरु मग्नश्रीजी महाराज और सिंहश्रीजी महाराज के साथ अजमेर ही विराजीं।

किशतगढ़ के इस चातुर्मास में भी आपने कर्म काष्ठ को जला कर भस्म कर देने वाले तप का आराधन किया। अर्थात् बड़े उत्कृष्ट भावों से अट्टाई की। उथर अजमेर मे श्रीमती मग्नश्रीजी महाराज ने १७ प्रकार के संयम की आराधना स्वरूप १७ उपवास का तप किया।

विक्रम मं० १६३४ के इस चातुर्मास में आपने प्रथम बार ज्याख्यान दिया। बैसे तो प्रतिदिन श्रीमती लच्मीश्रीजी महाराज ज्याख्यान देते ही थे। कभी २ आपका उत्साह बढ़ाने को आज्ञा देते थे कि तुम ज्याख्यान बांचो। अभी से ही आपकी ज्याख्यान शैली सुन्दर थी। श्रोताजन मन्त्रमुग्धवत् श्रवण करने में तल्लीन हो जाते थे, सत्तत्वज्ञान की पीयूप धारा का पान करके कुतत्वरूप विप की विपम ज्याला से मुक्त होकर परम आनन्द का अनुभव करते थे।

चातुर्मास के वाद आप सब गुरुवर्या के चरणों मे अजमेर पथार गईं। अशाता वेदनीय के उदय से यहां पर हमारी चरित— नायिका को ज्वर रूप व्याधि ने आ घेरा। उधर श्रीमती उद्योत श्रीजी महाराज की भावना मालवदेश में स्थित मन्नी पार्श्वनाथ आदि तीर्थों की यात्रा करने की थी। आपकी आस्वस्थता देखकर यात्रा स्थित रखने का विचार करने लगे। तव चरितनायिका ने प्रार्थना की कि ज्ञाप इसक्रता से मालव देश पथारिये, मैं किर कभी यात्रा कर लुंगी। ज्ञभी तो ज्ञाप मेरे लिए क्यों यात्रा से वंचित रहती है।

श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज साहिवादि तीन तो मालव देश की श्रोर विहार कर गई तथा चरितनायिका को शारीरिक श्रस्व— स्थता वश दो मास श्रजमेर में ही रहना पड़ा। फाल्गुन मे श्रजमेर से विहार करके प्रामानुत्राम विचरती जैन शासन की ध्वजा फह— राती श्रमृतमय तत्ववारि वर्षा से विषय कषायादिजनित जनमा-नस का ताप शमन करतीं श्राप फलोधी की श्राप्रह पूर्ण प्रार्थना को स्वीकृत करके चैत्र शुक्ला द्वितीया को फलोधी की रत्नप्रस् वसु— न्धरा मे पधारीं। उधर से पूज्यवर्या उद्योतश्रीजी महाराजादि भी महाप्रभावक तीर्थ मज्ञी में भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन से नयनमन पावन करती हुई एवं मालव के मार्ग मे श्राने वाले गाँवों में धर्मीपदेश देती हुई श्रज्ञय तृतीया को फलोधी मे पधार गईं।

# फलोधी में दीचाएं

स्फूर्जन्लोभ कराल वक्त्र कुहरो हुङ्कार गुञ्जारवः, कामक्रोध-विलोल-लोचन-युगो मायानखश्रे णिभाक्। स्वैरं यत्र स वम्भ्रमीति सततं मोहाह्वयः केसरी, तां संसार महादवीं प्रतिवक्षन् को नाम जन्तुः सुखी (पद्मानन्द)

भावार्थ - जिस ससार रूपी महारण्य में खुले हुए लोभ रूप कराल मुखवाला, हुं कार से गर्जन करता हुआ, काम कोधरूप चवचल नेत्रों वाला, भाया के तीच्ण नखोंवाला, मोह नामक केसरी सदा स्वच्छन्दता से खूव भ्रमण करता रहता है। उसमें रहने वाला कौन प्राणी सुखी रह सकता है? अर्थात् कोई भी सुखी नहीं रहता।

गुरुवर्ग्या उद्योतश्रीजी महाराज के वैराग्यरस पूर्ण व्याख्यानों से श्रोताजनों के हृद्य में सांसारिक भोगविलासों से विरिक्त के भाव का उद्भव हो जाता था। वे थोड़ी देर के लिए शान्त रस में निमग्न हो जाते थे कर्मविपाक की नैगोदिक नारकीय व प्रत्यज्ञ हिट गोचर होने वालो मानवीय एवं तिर्यग् योनीय श्रमंख्य प्रकार की वेदनाएं –शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं, श्राधिव्याधि-उपाधियों से श्राकीर्ण जीव की विभिन्न कष्टमय श्रवस्थाएं, उनके हृद्य को किन्पत कर देती थीं, संसार की श्रसारता का भान होने

लगता था और आत्मा की स्वाभाविक स्थित प्राप्त करने की आतुरता होने लगती थी। परन्तु मनुष्य प्राय परिस्थितियों का दास है, विरत्ते ही ऐसे आत्मशिक सम्पन्न व्यक्ति होते हैं जो परिस्थितियों की परवाह न करके ध्येय या लच्य प्राप्ति के लिए एकनिष्ठता से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अस्तु:-

त्याग भावनाओं का सागर कई भव्यात्माओं के अन्तरतल से उमड़ता है पर कार्यरूप में परिएत करने का सौभाग्य कतिपय महान् आत्माओं को ही मिलता है।

श्री श्रमीचन्द्जी की कन्या रत उमराव कुमारी के हृद्य में वैराग्य का स्नोत उद्भव हुआ। उन्हों ने अपनी उत्कट भावना के वल पर पितृजनों की अनुमित प्राप्त कर ली एवं भागवती दीना धारण करने के उत्सव होने लगे। साथ ही एक अन्य विरागिनी भी त्याग के पथ की पंथिका वनने को उत्सुक हो गई।

दोनों का दीना समारोह खूत धूमधाम से हुआ। उमरात कुं वर को पुण्यशीला पुण्यश्रीजी महाराज की शिष्या वना कर'त्रमरश्री' नाम दिया एवं द्वितीया विरागिनी 'सिंहश्रीजी, महाराज की शिष्या वनी तथा उनका नाम 'वृद्धिश्रीजी' रक्खा गया।

विक्रम सं. १६३६ के चातुर्मांस में खीचन्द्र वालों की विनती से वहाँ पधारे। हनारी चरितनायिका ने आवण में पन्न- चमण की तपस्या से आतमा को उज्ज्वल बनाया।

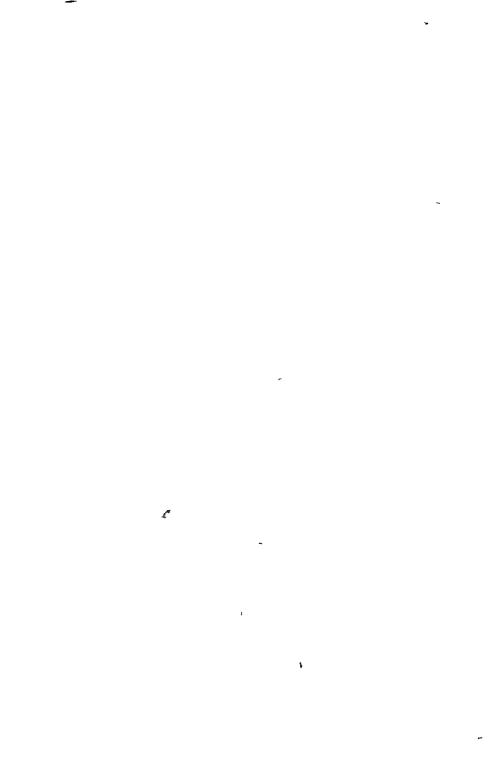

#### 🛨 पुण्य जीवन ज्योति 🛨



चरितनायिका की प्रधान शिष्या स्व० श्रीमती शृंगार श्रीजी म० सा० स्वशिष्याश्रो के साथ

तपम्याकाल में भी नित्य ज्ञाता सूत्र का व्याख्यान श्रीर मध्यान्ह में परमईन् नृति कुमारपाल का रास श्रीमती जी ही फरमाती थीं।

चातुर्मास वाद ही एक विरागिनी सारीवाई को दीचा देने आप फलोधी पथारी ।वैराग्यवती सारीवाई फलोधी निवासी इन्द्र-चन्दजी कोचरको पुत्री और चुन्नीलालजी सावक की धर्मपत्नी थीं।

सारीवाई कई वर्षों से दीचेच्छु थी, और संयमी जीवन के योग्य चर्या रखती हुई एवं ज्ञानाभ्याम करती हुई आत्मविकास के लिए प्रयत्नशील थी। शारीरिक सौन्दर्य के साथ २ ज्ञात्मगुणों की सुन्दरता भी भाग्यवशात् प्राप्त हुई थी, वड़ी धूमधाम सें मार्ग कृष्ण दितीया को आपने भागवती दीचा प्रहण की। स्वरूपी- नुरूप आपका नाम भी श्रु गारशीजी रक्खा गया और आप चरितनायिका की शिष्या वनाई गईं।

इसी मास मार्गशीर्ष कृष्ण १३ को फलोधी निवासी ख़ृवचन्द जी गुलेळा की पुत्री सिरदारवाई 'धर्मपत्नी छ्गत चन्दजी नीमाणी, को दीचा हुई और 'सरदारश्रीजी अभिधान दिया गया। गु उद्योतश्रीजी आदि सर्व साध्वी मंडल ६ सिहत विहार करके लोहावट पधारे। कुछ दिन वहाँ निवास करके चारों नवदी-चित आर्याओं की वड़ी दीचा कराने के लिए पुन फलोधी पधारे और वड़ी दीचा करवा कर नागौर की और विहार कर दिया। विक्रम संवत् १६३७ का चातुर्मास नागौर के हीरावाड़ी उपाश्रय में हुआ। आपके धर्मोपदेश से वहाँ जनजागृति एवं धार्निक प्रवृत्ति की प्रवृद्धि हुई, मग्न श्रीजी ने ११ उपवास किये तथा ११ गार श्रीजी ने १८ उपवास की तपस्या की। श्रीअनराजजी की वेंगाणी की भावना श्री केशरियानाथ तीर्थ का संघ निकालने की हुई व तद्नुसार चरितनायिका श्रीमती पुण्यश्रीजी के माथ ११ गारश्रीजी व सरदारश्रीजी को देकर गु० उद्योतश्रीजी म ने यात्रार्थ सब के साथ भेजा। भगवान् केशरियानाथजी की यात्रा करके सर्व सघ पौष शु० १४ को पुन. नागौर लौट आया।

यहाँ से चिरतनायिका ने वृद्धिश्रीजी व शृंगारश्रीजी के साथ जैसलमेर की यात्रा करने के लिए विहार कर दिया और उद्योत-श्रीजी म. आदि फलोधी पधार गर्यी। फागुन शुक्ला ४ को आप वहाँ पहुंची और इस अद्भुन तीर्थ की यात्रा करके अत्यन्त आनिदित हुईं।

संघ के अत्याग्रह से विक्रम संवत् १६३८ का चातुर्मास आपने जैसलमेर में किया। आपकी वैराग्य रस पूर्ण देशना से ३ श्राविकाओं की वैराग्य भावना जागृत हुई। श्रीमती श्रंगारश्रीजी ने १४ उपवास की तपस्या की। चातुर्मासानन्तर विहार करके आपने श्री लौद्रवपुर की यात्रा करते हुए आसपास के ग्रामों में विचर कर धर्म का प्रचार किया और अपनी गुरुवर्या के दर्शनाथ फलोधी पधार गई।

१ इनमे से दो की दीना बाद में हुई।

सुयोग्या श्रीमती पुर्व्यश्रीजी में सा के सुवश सौरभ से गुरुवर्च्या उद्योतश्रीजी में सा अत्यन्त प्रमुदित हुईं और उन्ति की कामना करते हुए हादिक आशीर्वादपूर्वक वात्सल्य रस की स्रोतिस्विनी में उन्हें मञ्जन करा कर कृतार्थ किया।

गुरुवर्या श्रीमती उद्योतश्रीजी में सार ने देखा कि पुण्यश्रीजी अब पृथक् विचरने योग्य हो गई हैं, इनमें नेतृत्व के यथेष्ठ गुण् हैं। नेता में गम्भीरता, धीरता, विद्वत्ता, ज्ञमाशीलता आदि गुणों के साथ ही उत्मर्ग अपवादादि का शास्त्रीय झान होना भी परमावश्यक है। इनकी योग्यता का विचार करके गुरुवर्या ने पृथक विचरने की आज्ञा प्रदान की।

सरदारश्रीजी व शृंगारश्रीजी व अन्य साध्वियाँ साथ देकर चरितनायिका को नागौर की ओर विहार करा दिया। मार्ग के गाँवों में धर्मोपदेश देती हुई जैन धर्म की महान प्रभावना करती हुई आप ने वर्षा काल के समीप आने पर नागौर श्री संघ के अत्यामह से वहाँ सं १६३६ को चातुर्मास में स्थिति की।

इस चातुर्मास में आपने व्याख्यान में वैराग्यरस परिपूर्ण देशना से वहाँ कई भव्य आत्माओं को संसार से विरक्ष होकर त्यागमाग में प्रवृत्ति करने में प्रेरणा दी, जिसका परिणाम आगे प्रकट होगा। श्रीमती चरितनायिका के एक विवैद्या स्नोटक हो गया था जिसकी कई दिनों तक भारी पीड़ा रही । श्रीमती श्रृंगारश्रीजी म. व सरदार श्रीजी म ने कमश २१ और ११ डपवास किये तथा संघ में भी बहुत तपश्चर्या हुई । चातुर्मीसानन्तर श्रृंगार श्रीजी म. व सरदारश्रीजी म. को तो पाली की ओर विहार करा दिया तथा आप अन्य साध्वीगण को साथ लेकर शरोर का स्मोटक ठीक न होने के कारण पुनः फलोधी पथार गईं, स्मोटक वेदना के कारण आपश्री को १ वर्ष यहां ही विराजना पडा।

श्रापने यहाँ भगवती सूत्र तथा उपदेशमाला पर श्रपने व्याख्यानों में विवेचन श्रारम्भ किया। श्रापकी विवेचनाशिक से बड़े २ शास्त्रज्ञ श्रावक स्तव्धचिकत हो जाते थे, चिरकाल से हृद्य में उद्भूत होने वाले सन्देहों का श्रव सहज ही समाधान होता जा रहा था श्रत उनके श्रानन्द को सीमा न थी, जहाँ भी पाँच सात व्यक्ति एकत्रित होते व्याख्यान की चर्चा चल पड़ती श्रीर व्याख्यान शैली की प्रशंसा के वचनों का प्रवाह वह निकलता। लांग हर्ष विभोर होकर श्रलोकिक श्रानन्द का श्रनुभव करने लगते।

त्रापके ऋद्भुत प्रभाव से इस वर्ष धर्म कार्यो मे ऋत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई। तपस्या की तो लंहरें ही उञ्जलने लगीं।

श्रीमती शृंगारश्रीजी म. ने १६ उपत्रास तथा श्रन्य भी कई साध्वीजीने श्रीर श्रावक श्राविकाश्रों ने कई प्रकार के तप करके अपने आत्मा को उज्ज्वल बनाया। सं. १६४० का चातुर्मास पुनः फलोधी हुआ।

चौमासे वाद गिरासर वाले अपने यहाँ पधार कर जन्म भूमि को पावन बनाने की प्रार्थना करने आ पहुंचे। श्रीमती उद्योत श्रीजी मः सा ने उनका अत्यन्त आग्रह जान कतिपय साध्वी जनों को साथ देकर चरितनायिका को गिरासर की ओर विहार करा दिया।

# जन्मसूमि में श्रागमन

# ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी''

भावार्थ-माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी वडकर है। मातृभूमि के प्रति मानवमात्र के हृद्य में स्वाभाविक प्रेम होता है। मानव की तो वात ही क्या । स्थावर जड़ प्रकृति से भी मानृभूमि का प्रेम दृष्टिगोचर होता है। किसी स्थान विशेष मे उत्पन्न होने वाले ष्ट्रच लता गुल्मादि दूसरे चेत्र मे जाकर उतने नहीं वढ़ते। जैसे काश्मीर में होने वाले सेव, अंगूर आदि अन्य देश-दित्तग आदि में उगाये भी जायं तो उनके स्वाद व आकार प्रकार में काफी श्रन्तर रहता है। उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले श्राम्रकुञ्ज तिब्बत में कहाँ मिल सकते हैं। अभिप्राय यह है कि अचल वस्तुओं-पदार्थी में भी जन्मभूमि के प्रति स्नेह रहता है। पश्-पन्नी भी अपनी जन्म-भूमि में प्रसन्न रहते हैं। गाय बैल आदि पशु भी जिस स्थान पर रहते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उन्हें दूर छोड़ दिया जाने पर अपने स्थान पर स्वयं लौट आते हैं।

मातृभूमि के लता-वृत्त, पशु-पत्ती नर-नारी ऋदि के प्रति प्राणी-मात्र का जन्म से ही ऋपनत्व का भाव हो जाता है। इन्हें देखने की लालसा उसके हृद्य में सदा बनी रहती है। जन्मभूमि या स्वदेश के प्रति जीव मात्र को सहज आकर्षण होता है। जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, जहाँ की मृत्तिका मे खेल कूद कर वड़ा होना है, जहाँ के अन्नजल से उसके शरीर का पोपण होता है, उस स्थान के प्रति एक प्रकार का ममत्व भाव होता ही है। मातृ-भूमि का ऋण चुकाना प्रत्येक का कर्तव्य है। इस मे किसी को सन्देह करने का कोई कारण नही। यह विषय निर्विवाद है।

#### ''स्नेहोहि जन्मनोभृमे वेलीयान्महतामपि''

महापुरुपों को भी जन्मभूमि के प्रति तो वड़ा स्नेह होता है।

गिरासर चरितनायिका की जन्मभूमि था। आपने गिरासर की रज मे रजः क्रीड़ा की थी, वहाँ के अन्न जल से शरीर का निर्माण और उपचय हुआ था, वहाँ के वातावरण में रहकर वाल्यावस्था व्यतीत की थी।

उसी जन्मभूमि में आकर अव वे अपने आपको एक प्रकार से प्रसन्न अनुभव करने लगी। आपका हृद्य मानृभूमि के प्रेम से भर आया। गिरासर वासियों ने आपका हार्दिक स्वागत किया। अपनी ही भूमि के इस रत्न को इस रूप में देखकर वे हर्ष गद्-गद् हो गये और अपने आपको धन्य मानने लगे। इन की गौरव गरिसा सुनकर वे आनन्द विभोर हो गये।

यद्यपि हमारी चरितनायिका सांसारिक सम्बन्धों का त्याग करके साध्वी वन चुकी थीं, विश्व मैत्री की भावना से रोम-रोम स्रोतप्रोत हो चुका था। संसार के सभी जीवों के प्रति स्रात्मवत् दृष्टि प्राप्त कर लेने की साधना के पथ की पिथका वन चुकी थीं, इसी अवस्था को प्राप्त कर लेने की आराधना में मनत प्रयत्न-शील रहती थीं, नथापि मानृभूमि का ऋण अभी आप अपने ऊपर चढा हुआ समभती थीं।

प्रत्येक प्राणी पर सानृभूमि का ऋण रहता है। नाधु साध्वी भी प्राणी ही तो हैं। पृथ्वीकाय आदि हमारे उपकारी हैं, ऐसा शास्त्रों मे उल्लेख हैं। उपकारी से अनुण होना आवश्यक कर्त व्य है। ऐना न करने वाले की गिनती कृतव्नों में होती हैं। हाँ, साधुओं और गृहस्यों के अनुण होने के तरीके अवश्य पृथक् पृथक् हैं। त्यागीवर्ग वहाँ की जनता में फैले हुए अज्ञान, अन्याय दुर्व्यसन, अधर्म, अन्य अद्धा आदि को अपने उपदेश द्वारा दूर करके अनुण वन सकता है।

गिरासर में पथार कर चिरतनायिका वहाँ की जनता को अपने धर्मीपदेश द्वारा शिक्ता देकर धर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रयत्नशील हुई और आप को काकी सकलता भी मिती। वहाँ के सरल प्रकृति लोगों पर आपका काकी प्रभाव पड़ा और कई अजैनों ने आमिपभन्नण, मद्यणन, तम्बाकृ, भाँग, गाँजा चरम आदि के त्याग की शपथ ली, वई लोगों ने शवत्यानुसार त्याग प्रत्याख्यान आदि किए। आपके माता-पिता एवं कुटुम्बीजनों तथा प्रमनिवासियों ने चातुमीस के लिए आग्रह पूर्ण विनती की, परन्तु फलोधी में उद्यापन व मन्दिरोपर कलशारोहण का ममारोह समीप था। अत आप जन्मभूमि में केवल एक मास ही विराज सर्वी।

आपने उपदेशों से अपने गृहस्थपने के सम्बन्धी जनों को धर्म की छोर अप्रसर किया। आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी की हृद्यवादिका में इसी अवसर पर वैराग्य वीजवपन हो गया जिसने भविष्य में वृज्ञरूप धारण किया। श्रीमान् त्रैलोक्य सागरजी म सा. आपके लघु भ्राता थे।

### फलोधी में कलशारोहण व उद्यापन

फलवर्डि नगरी अपनी कितपय विशेषताओं के कारण राजम्थान में एक विशेष स्थान रखती है। ओसवालों की जन्म-भूमि ओसियाँ इसके पास ही होने से फजोधी के आस-पास के प्रामों में भी जैनों का निवास है। फजोधी में ओसवालों के अनुमानतः इस समय १५०० घर थे जो सभी प्रकार सम्पन्न थे। सबसे वडी विशेषता यह थी कि लोग सरल धार्मिक श्रद्धावान और नीति कुराल थे।

श्री जिनमन्दिरों पर स्वर्ण कलश नहीं थे, यह वात सवको खटकती थी श्रीर कलशारोहण शीघ कराने को उत्सुक थे।

उधर क्लोधी निवासी श्री केशरीमल ढड्ढा की धर्मपत्नी जवाहर वाई को वीशस्थानकतप का उद्यापन भी साथ ही करने की भावना उत्पन्न हुई। दोनों ही उत्सव खूव धूम-धाम से होने की तैयारियां आरम्भ हो गईं।

लोहावट निवासी जीवन चन्द्रजी पारत की पुत्री और लच्नी चन्द्रजी मावक की धर्मपत्नी श्रीनती कस्म्वी वाई की अपनी पठचवर्णीया कन्या को छोड़कर भागवती दीजा धारण करने की भावना भी अत्यन्त उम्र थी। ये कस्तृं वीवाई चरितनायिका की अत्यन्त निकट मन्वनिधनी पौत्रव्यू थी। (आपके क्येप्ठ श्रीजेठ-नलजी के पुत्र की पत्नी)

इन सब कारणों से निरासर में आपका अधिक निवास न हो सका। उक्त उत्सवों में बाहर की जैन जनता भी काकी संख्या में आई थी।

कत्तशारोहण उत्सव से पूर्व कम्म्बी वाई को दीका वि. सं. १६४१ को ब्येप्ठ कृष्ण १२ के दिन वड़े समारोह पूर्वक हुई और श्रंगारश्रीजी म. की शिष्या बनाकर 'केशरश्रीजी' नाम रखा गया। माथ ही लोहावट की एक विरागिनी को दीका देकर भीमश्रीजी नाम दिया गया।

च्येष्ठ शुक्ल में कलशारीपण व उद्यापन भी खूब घूम-धाम से हुए। इन उत्सवों में सम्मिलित होने पोहकरण के भी कई श्रावक श्राविका आये थे। उत्सव समाप्त होने पर उन्होंने श्रीमती उद्योतश्री म. से प्रार्थना की कि हम पर कृपा करके आपश्री श्रीमती पुण्यश्रीजी म. आदि को पोहकरण चातुमीन करने भेजें। इससे वहाँ वड़ा भारी उपकार होगा। हम ग्रामनिवासी भी धर्मीमृत का पान करके अनादिकालीन अज्ञान, विषय कृपा-यादि के विष से मुक्त वने गे। गुरुवर्च्या महोद्या ने भी इस विनती को सहर्ष स्वीकृत करके उन्हें कृतार्थ किया और श्रीमती चिरतनायिका को दो साध्वियाँ श्रु गारश्रीजी, केशरश्रीजी को साथ देकर पोहकरण चातुर्मासार्थ भेज दिया। वहाँ के लोगो की भिक्त पड़ी श्लावनीय थी।

इस चातुर्मास में श्रीमतीजी साहिवा ने उत्तराध्ययन सूत्र का व्याख्यान किया। त्रापकी प्रयचन—सुधा का पान करके श्रोताजन बड़े त्रानन्दित होते थे। वैराग्यरस पूर्ण व्याख्यानो से जनता में त्रभूतपूर्व जागृनि हुई त्रीर कई दम्पतियो ने त्राजीवन त्रह्मचर्य त्रत धारण किया तथा पचरंगी त्रादि कई प्रकार की तपश्चर्याण हुई।

श्रीमती शृंगारश्रीजी ने २० उपवास तथा श्रीमती केशरश्रीजी ने ११ उपवास का तप किया । पूजाएं श्रष्टाई महोत्सव श्रादि भी यथाशिक श्रत्यन्त भाव पूर्वक किये गये ।

इस प्रकार सः १६४१ का यह चातुर्मास गत चातुर्मासों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रहा और चातुर्मासानन्तर आप श्रीमतीजी गुरुवर्या महोदया की सेवा मे फलोधी पधार गईं।

यहाँ पर फिर जैसलमेर की पूर्वोल्लिखित हो विरागितियों की दीचा हुई और 'क्तवेरश्रीजी' 'चम्पाश्रीजी' नाम दिया गया । दीचा के वाद ही गुरुवर्ग्या महोदया ने आपको चार साध्यियों साथ देकर नागोर की खोर विहार करा दिया क्योंकि नागोर वालों का अत्यन्त आग्रह था।

# कुचेरा में अभूतपूर्व उपकार

फलोधी से विहार करके आप प्रामानुष्राम विचरण करतीं, अमृतस्त्राविणी देशना से भव्यजनों के तापत्रय शमन करतीं, संयम की साधना में तत्पर रहती हुई नागौर पहुंचीं, चातुर्मीस का समय अभी दूर था अतः आपने समीप के गांवों में विचरण करके वहां की जनता में जागृति लाने का संकल्प किया, तद्नुसार विहार करके आप कुचेरा पधारीं।

कुचेरा में श्रोसवालों की काफी संख्या थी। वे जिन-मन्दिर के दर्शन पूजन से अपने जीवन को सफल वना रहे थे, किन्तु दीर्घ काल से वहां संवेगपत्तीय साधु साध्वियों के विहरण के श्रभाव में वे सब सनातन पथ भूल कर उन्मान मार्ने नामी वन गये थे, यहा तक कि जिस जिन मन्दिर का भिक्त एनं श्रद्धा से सहस्रों रुपये व्यय करके निर्माण कराया था. उस मन्दिर में पूजन तो दूर रहा, पर दर्शन करना भी छोड़ बैठे थे, यहा तक श्रद्धाचित व्यवहार श्रारम्भ हो गया था कि मन्दिर के द्वार वन्द कर चारों श्रोर काटो की वाड़ सी लगा दो गई थी।

इस परिस्थिति से गुरुवर्थ्या महोद्या को वड़ा सक्तेम हुआ, हृद्य मे अत्यधिक आघात पहुंचा और नेत्रों से अश्रुधारा वहने लग गई। सिंघवी घेवर चन्द्जी अमोलक चंद्जी द्वारा वाड़ हृदाई गई, मन्द्रिक द्वार खोले गये, सब साध्वियों सहित गुरुवर्ग्या ने वीतराग परमात्मा की भव्य प्रतिमा के दर्शन करके नेत्र हृद्य आल्हादित किये। प्रतिमाएं दीर्घकाल से अपृष्य थीं, मन्दिर में कृडे कर्कट का ढेर हो रहा था। स्थान २ पर अग्रावीलों ने अपने निवास स्थान वना रक्खे थे। यह सब देख कर आपका हृद्य विदीर्ण होने लगा। दर्शन करके बाहर पथार गईं। शहर में निवास करने की इच्छा नहीं हुई। सािवयों को आदेश दिया गया कि यहाँ ठहरना नहीं है, न आहार पानी करना है, कमर बॉध कर अन्य गांव की ओर प्रयाण-विहार करना है, शीव तैयारी करो। इस आदेश से सब सािध्वयों तैयार होने लगीं।

इवर संघने भी ये शब्द सुने नो सव के दिल में एक प्रकार की चोट सी लगी। बहुत से लोग मिल कर गुरुवर्ध्या से निवेदन करने लगे—'आप यह क्या कर रही है, हमारे गांव में पधारी और आहार पानी किये विना ही विहार कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। यह तो हमारे लिए महान दुख और लज्जा की वात होगी, हम आपको हिंगज नहीं जाने देंगे आहार पानी यहाँ करना पड़ेगा।'

गुरुवर्था ने फरमाया-जिस गांव मे जिनमन्दिर की ऐसी दुर्दशा हो, इतनी आशातना हो, मन्दिर के चारों और काटों की वाड़ लगा दी गई हो, ऐसे गांववालों के घर का आहार पानी, लेना हमे नहीं कल्पता है। आप लोग श्रावक हैं। भगवान महावीर का नाम जपते है। उन्हीं भगवान की प्रतिमा का यह अनादर। इतना अपमान। इतनी आशातना। आप लोगों को

शर्भ त्रानी चाहिए। त्रव त्राप हमें विशेष कहने का त्रवसर न दें। हम यहाँ हर्गिज श्राहार पानी नहीं करेंगे, हमसे भगवन् प्रतिमा श्रोर मन्दिर की यह दुईशा नहीं देखी जाती। हमे जन्दी से जल्दी जाना है।

उपस्थित जन इस सत्यता पूर्ण एवं सचीट उत्तर की श्रवण कर किंकर्त व्यविमृद् से हो गये, फिर भी हिम्मत करके सिंघवी वन्धुओं ने गाँव के सब लोगों को एकत्रित किया श्रीर सब लोग मार्गावरोध करके खड़े हो गये। गुरुवर्घ्या भी एक बृज्ञ के नीचे श्रवनी साध्वियों सहित विराजमान हो गई; जाने का मार्ग श्रवरुद्ध था।

संघने मिल कर कुछ निर्णय किया और पुनः गुरुवर्या से प्रार्थना की कि 'साध्वीजी महाराज, आप जो आज्ञा करेगी वह हम करेगे पर आपको भूखे प्यासे-विना आहार पानी किये कभी न जाने देगे। यह हमारा दृढ़ विचार ही नहीं, निश्चय है।'

तव आपश्री ने करमाया कि यदि आपलोगों का ऐसा ही हु विचार है कि हमें भूखे नहीं जाने देना है तो जिन मन्दिर की आशातना मिटनी चाहिये तथा पूजा आदि की सुव्यवस्था होनी चाहिये। तभी आपका आहार पानी करके जाने का आपह स्वीकार किया जा सकेगा।

सव लोग उसी समय मन्दिर सम्वन्धी सफाई पूजा आदि के कार्य में लग गये, और शीघ ही श्रीमन्दिरजी के चारों ओर

को कांटों की वाड़ हटा कर सफाई कर दी गई। वड़े आग्रह से गुर्वर्यों को उपाश्रय में ले जा कर ठहराया गया। दिन का वहुन सा भाग विना आहार पानी के ही ज्यतीत हो चुका था। अब सन्ध्या कालीन आहार पानी किया गया।

दूसरे दिन से ही वहां आप का प्रवचन होने लगा। आप आगम प्रमाणों व युक्तिपूर्ण दृष्टान्तों व सत्य सिद्धान्तों से पूर्ण प्रभावशाली प्रवचनो द्वारा जन-मन की भ्रान्तियों का निवारण करने लगी। अलप समय मे ही आपके प्रवचनों का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि परमात्मदेव की प्रतिमा के दर्शन वन्दन पूजन मे वे लोग अतुल लाभ समभने लगे। अनेक घर परिवार प्रभु पूजक वन गये।

श्रापने वहाँ ऐसा श्रभ्तपूर्व उपकार किया जिसका परिणाम श्राज भी जनता के सम्मुख है। श्राज कुचेरा का वह मन्दिर एक दर्शनीय स्थान वन गया है। श्रनेक व्यक्ति दर्शन पूजन का लाभ लेकर श्रपने मानव जीवन को सार्थक वना रहे हैं। तथा श्रास-पास के गाँवों के एवं श्रन्य स्थानों के यात्री भी दर्शन पूजन करके कुतार्थ होते हैं।

कुचेरा वासी कितनेक वृद्धजन त्राज भी त्रापका नाम वड़ी श्रद्धा व भक्ति से स्मरण करते हैं। त्राप ढाई मास वहाँ विराजीं। इतने समय में त्रापने वहाँ के ६१ घरों को प्रभु पूजक वना दिया। चातुर्मास का त्रत्यन्त त्राग्रह होने पर भी नागौर वालों को पहले स्वीकृति दी जा चुकी थी, त्रात त्राप नागौर पधार गईं।

### नागौर में पदार्पण

हमारी चिरतनायिका में एक विल्रह्मण् आकर्षण् शिक्त थी, वे जहां भी पदार्पण् करतों वहां के लोग आपके पास वरवस खिंचे चले आते थे। वास्तव में विश्ववात्सल्य की भावना जिनके रोम २ में व्याप्त होती है, जिनका ज्ञान वास्त्विक वस्तु स्थिति का विवे— चन करने में उपयुक्त सामर्थ्य रखता है, जिन्होंने तप के द्वारा अन्तर्तम की शिक्त को जागृत कर लिया है और त्याग की साज्ञात् जीवित मूर्ति होते हैं. लोक कल्याण् के लिए ही जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी ओर जनता का आकर्षित होना स्वाभाविक है।

श्रापका व्यक्तित्व उपयुंक सभी विशेषताश्रो से परिपूर्ण था। इसी कारण से श्राप जहां भी प्यारतीं, जनता मे एक प्रकार की श्रपृर्व जागृति श्रा जाया करती थी। नागौर में श्रापके व्याख्यानों की धूम मच गई। जैन-श्रजैन सभी नागरिक श्रापका व्याख्यान श्रवण करने श्राने लगे।

वहां पर ऋषि व्याख्यान मे श्री ज्ञाता सूत्र तथा भावनाधिन कार मे श्री जम्यू कुमार चिरत करमाती थीं। दोनों ही वैराग्य रस पूर्ण प्रन्थ है। इन पर ऋषि ऋषनी प्रखर चुद्धि से ऐसा ऋद्भुत विवेचन करती थीं कि श्रोताजन आनन्दमग्न हो जाते थे। ऋषिकी वैराग्य रस प्रवाहिनी सरिता में स्नान करके जनता के हृद्य मे रहे हुए विषय कषायादि रूप मल दूर हो जाते थे। भौतिक पदार्थी की असारता प्रत्यन् हृष्टिगोचर होती थी। सांसा-रिक भोगविलासों की धृणास्पद्ता का स्पष्ट भान हो जाता था। कुटुम्बीजनों की स्वार्थ बुद्धि का रूप आंखों के सामने चित्रपट सा प्रस्तुत हो जाता था। आपके प्रवचनों में आध्यात्मिक शान्तिरस की ऐसी स्नोतिस्वनी प्रवाहित होती थी कि श्रोतृजन एक अलौकिक शान्ति प्राप्त करके अपने आपको कृतकृत्य एव कृतार्थ समझने लगते थे।

सं० १६४२ के इस चातुर्मास मे श्रीमती केशरश्रीजी महाराज ने डक्कीस सवल दोपों की खालोचना प्रायश्चित रूप २१ उपवास की महान् तपस्या के द्वारा अपने आत्मा का कर्ममल ज्ञालन किया।

श्रावक-श्राविकाओं ने भी नवरंगी, पंचरंगी, श्रष्टाइयां श्रादि तप करके श्रपने श्रात्मा को निर्मल वनाते हुये जैन शासन की शोभा श्रीर महत्व को द्विगुणित किया।

आप श्रीमतीजी की सेवा मे उस समय एक नवीहा सुन्दरवाई धार्मिक शिला जिनदर्शन विधि, सामायिक, प्रतिक्रमण सीखने आया करती थीं। ये पहले स्थानकवासी सम्प्रदाय के प्रति आस्था रखने वाली थीं, किन्तु आपके अव्यर्थ प्रयत्न से इनकी श्रद्धा अव जिनदर्शन पूजन आदि की ओर हो गई और गुरुवर्घ्या के पास प्रायः नित्य ही आने लगीं। इनकी तीच्ण बुद्धि देखकर गुरुवर्घ्या को अत्यन्त आनन्द होता था और वे इन पर वड़ा वात्सल्य भाव रखती थीं। ये भविष्य मे दीन्ना लेकर आपकी दन्निण भुजा वनी। यह वृत्त आगे आने वाला है। तत्रस्थ श्रावक-श्राविका वर्ग ने इस चातुर्मीस मे अपनी सेवा भिक्त का अपूर्व परिचम दिया।

चातुर्मास के वाद चरितनायिका को क्वर चढने लग गया। तेल क्वर मे भी आप वड़ी शान्ति से दर्शनार्थ या तत्व चर्चा करने वालों से वार्तालाप करने को वैठ जाती थी, आप कहर्ती—यह तो शरीर का धर्म है, एक दिन नष्ट होगा ही, दूमरे वेदनीय कर्म का उदय है, उसे भोगना ही होगा, हंस—हंस कर वांघे हैं ता हंस र कर ही भोगना चाहिये। आत्मा का इससे क्या वनता विगड़ता है ? दु.खी होकर आर्च ध्यान करने से पुनर्वन्य होता है। आत्मा तो अजर-अमर अविनाशी है। उसी पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। यही मानव जीवन का लच्य है, अन्य भौतिक पदार्थों की अभिलापा करना और प्राप्ति के उपाय में अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देना हस्तगत चिन्तामणि को कब्वे उड़ाने के लिए फेक देने वाले मूर्ख शिरोमणि के सहश ही है।

श्रापको इधर ज्वर ने श्रा घेरा था, उधर फलोधी में गणा-धीश्वर पूज्यप्रवर सुखसागरजी महाराज साहव का स्वास्थ्य दिन व-दिन विगड़ता जा रहा था। यह समाचार ज्ञात हुए तो श्रापका मन गुरुदेव के दर्शन करने को छटपटाने लगा। शरीर इतना श्रशक हो गया था कि वहिर्भू मि जाने तक की शिक्त नहीं थी। गुरुदेव श्रापको साध्वी कह कर सम्बोधन किया करते थे। श्राप प्रतिदिन ही श्रावकों को श्रीर तत्रस्थ साध्वियों को पूछते रहते.— साध्वी के समाचार श्राये १ उनका ज्वर मिटा १ वहां से विहार हो गया १ यहां कव तक पहुँच जायगी १ देखो। वह साध्वी वड़ी भाग्यशालिनी है, उसका उपचार श्रच्छी तरह होना चाहिये; इत्यादि। चरितनायिका का उपचार नागौर के प्रसिद्ध वैद्य सहोद्य कर रहे थे। २ महीने तक ज्वर ने उनका पिएड न छोड़ा। पौप शुक्ला मे ज्वर का प्रकोप कुछ शान्त होने लगा, पर अभी अशिक्त काफी थी, फिर भी गुरुदेव के दर्शन कर लूं, इस भावना से फ्लोधी की स्रोर विहार कर दिया।

पर ऋष वीच मे ही थीं कि वज्रपात के जैसे इस समाचार को सुनकर कि "पूज्य गणाधीश्वर सुखसागरजी महाराज साहव का स्वर्गवास माघ कृष्ण ४ को ही हो गया" तो ऋष को वड़ा दुख हुआ और दर्शन न पा सकने का वड़ा भारी पश्चाताप हुआ। किसी प्रकार ऋष फलोधी पहुंची। समुदाय मे गिनती के ही साधु थे।

साध्वी समुदाय में तो वृद्धि होती जा रही थी। परन्तु साधु समुदाय में नहीं। यह कभी आपको अत्यधिक खटकती थी। आप श्रीमतीजी की सत्प्रेरणा और सतत प्रयत्न से एक दम्पति ने भागवती दीजा धारण की, जिनका परिचय आगे के परिच्छेद में दिया जा रहा है। तथा कई अन्य महानुभावों ने भी आप के अव्यर्थ उपदेश से सयमी जीवन स्वीकार किया है, जिनका वृत्त भी आगे आवेगा।

## महातपस्त्रीजी की दीना

रत्नप्रसृ राजस्थान की उर्वरधरा मे छाइभुत २ तेजम्बी विभूतियों का जन्म हुन्ना है। इन्हीं मे से एक सन्तरत्व थे प्रखर तपस्वी श्रीमान् छगनमागर् जी मा० मा०। श्रापका जन्म फर्ने।धी में ही हुआ था। सेठ सागरमलजी गुलेळा सरल प्रकृति एवं वडे धर्मात्मा थे । उनकी धर्मपत्नी चन्द्रनवाई भी सुशीला और धर्म-परायण थीं, इन्हीं की रत्नकृक्ति में सूर्य स्वपन सूचित एक पुण्य-वान् द्यात्मा अवतीर्ण हुआ । विक्रम सं० १८६६ की चैत्र शुक्ला त्रयोदशी (महावीर जन्म जयन्ती) के मंगलमय दिवस मे शुभ लग्न मे एक पुत्ररत्न का जन्म हुद्या, छोगमलजी नाम दिया गया। शिचा योग्य अवस्था होने पर टयवहार ट्यापार।दि की शिचा के साथ-साथ धार्मिक शिचा भी दी जाने लगी। समय पर तत्रस्थ आवकरत्न अन्यचन्द्जी भावक की सुशीला कन्या चुन्नीवाई के साथ विवाह वन्धन मे वांध दिए गये।

व्यापारादि के लिए विदेश गमन किया और अच्छी प्रतिष्ठा यश व सम्पत्ति प्राप्त की। आप सागर, हैदरावाद, वारसी आदि कई स्थानों मे रहे थे।

सेठ छोगमलजी ३ पुत्र और एक पुत्री के पिता वन चुके थे। श्रीमत्मुखसागर जी म० सा० तथा हमारी चरितनायिका के वैराग्य रसमय तात्विक व्याख्यानों और श्री छोगमलजी मावक (जो कि शास्त्रों के एवं प्रकरणादि के ज्ञाता धर्मपेमी महानुभाव थे) की सत्संगति ने ज्ञाप में धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा, देवगुरु की उपासना, श्रावक के योग्य दैनिक कृत्यों तथा मर्यादित जीवन व्यतीत करने को पुण्य प्रेरणा दी, जिससे आपका जीवन आदर्श वन गया था।

श्रापके नृतीय पुत्र श्री चांदमलजी के श्रसामयिक देहावसान। से श्रापका मन संसार से उद्विग्न हो गया श्रीर श्राप उदासीन रहने लगे।

उधर गणाधीरवर मुखसागरजी म० सा० के स्वर्गवास से हमारी चिरतनायिका किसी त्यागी वैरागी की खोज में थीं ही ॥ उनका ध्यान श्री छोगमल जी की ऋोर आकर्षित हुआ ॥ श्री छोगमलजी प्राय व्याख्यान में तथा कभी-कभी तत्वचर्चा करने अपने तत्वजिज्ञास साथियों —श्री छोगमलजी वरिड्या, मृलचन्दजी नीमाणी, रेखचन्दजी कोचर, जीवराजजी ल्यावत आदि सज्जनों के साथ आया करते थे। ये सभी उच्चकोटि के जिज्ञास और मुमुज्ज महानुभाव थे।

एक दिन अवसर देख कर हमारी चिरतनायिका ने पूछ ही लिया—क्यों छोगमलजी ! क्या कारण है कि आप जैसे तत्वज्ञ महाशय इस असार संसार में फंसे हुए हैं।

श्री छोगमलजी—भगवति ! मेरी भावना तो इस कारागार से मुक्त होने की है किन्तु श्रवस्था श्रधिक हो गई है। श्रीमती चरितनायिका — श्रवस्था का विचार क्या करना है। शास्त्रकार तो फरमाते हैं: —

''पच्छावि जे पयाया खिप्पं गच्छान्ति अमर भवणाहं । जेसिं पिओ तवो संजमो अ खंति अ वम्भवेरं च॥

श्रथं — पिछली श्रवस्था में जो व्यक्ति संयम धारण करते हैं, एवं जिन्हें तप-संयम, जमा श्रौर ब्रह्मचर्च प्रिय हैं; वे तपस्वी साधु शीछ ही स्वर्ग में चले जाते हैं।

श्री होगमलजी — आपका फरमाना सत्य है परन्तु आपकी श्राविका को सममाइये कि वे मुने विद्यान करें। यदि हो सके तो वे भी आपके चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, मैं तो प्रस्तुत हूं ही।

गुरुवर्या - वहुत ठीक, अवश्य प्रयत्न करूं गी, आर हड़ रहें।

श्री छोगमलजी की धर्मपत्नी सौ० चुन्नीवाई व्याख्यान, चौपाई श्रवण करने एवं प्रतिक्रमणार्थ आया करती थीं। नवयुवा विवाहित पुत्र के असामित्रक निधन से वे भी खिन्तमनम्क सी रहती थीं।

गुरुवर्या के त्यान, वैराग्यमय एवं संसार की अमारता का दिग्दर्शन कराने वाले उपदेशों ने उनके हृद्य में वैराग्य का वीज तो वपन कर दिया था पर वे अशिक्तिता होने के कारण संयम वारण करने के लिए अपने को अयोग्य समस्ती थीं। उस युग मे राजस्थान की स्त्रियां प्रायः शिक्ता से वंचित ही रहती थीं। पुरुषों की शिक्ता भी मुड़िया लिपि एवं मौिखक गिएत तक ही सीमित थी तो स्त्रियों की शिक्ता की तो वात ही क्या ? चुन्नीवाई को प्रतिक्रमण भी नहीं आता था, देने केवल सरल प्रकृति की भद्र पितन्नता महिलारत्न थीं। पित के विचारों से अनिभन्न भी नहीं थीं फिर भी अपनी अयोग्यता का विचार उन्हें इस पुनीत प्रव्रज्या का अवलम्बन लेने से रोक रहा था।

चिरतनायिका ने एक दिन प्रसंगवश उनके सामने श्री छोगमलजी की भावना को उरक्त किया तो वे नम्नतापूर्वक बोलीं— यदि साथ में मुक्ते भी चरणों का आश्रय मिले तो यह कार्य हो सकता है। किन्तु मुक्ते तो प्रतिक्रमण भी नहीं आता है और अब सीख सकूं ऐसी बुद्धि भी नहीं है।

गुरुवर्थ्या — प्रतिक्रमण नहीं आता है तो कोई वात नहीं, जब तक तुम्हें कण्ठस्थ न होगा, में स्वयं कराऊंगी। यदि तुम दीचा लेने को तैथार हो जाओ तो श्रावकों की भावना सफल हो 'जाय, नहीं तो इस अन्तराय की भागिनी तुम्हें बनना पड़ेगा।

सेठानी चुन्नीवाई — आप मुक्ते प्रतिक्रमण करा देगी ? तथा सिखा भी देगी, तव मैं दीचा लेने को तैयार हूं।

गुरुवर्ग्या—तव देर करना उचित नहीं, पति-पत्नी की दीज्ञा साथ ही होनी चाहिये।

दूसरे दिन श्री छोगमलजी दर्शनार्थ आये तव गुरुवर्घ्या ने गत दिवस का वार्त्तालाप उन्हें सुनाया। श्री छोगमलजी को तो यह पहले ही जात हो चुका था. क्योंकि रात्रि में धर्मपत्नी ने सब कुछ कह दिया था, और दोनों, ने दीना लेने का निश्चय कर लिया था।

श्री छोगमलजी ने कहा-—मैं सब सुन चुका हूं। श्रापंक असीम अनुग्रह से मेरी आत्म-कल्याण साधन की भावना फज़ी— भूत होनी। अब अच्छे मुहूर्त्त मे शीब ही दीना—कार्य सम्पन्न होगा।

तद्नुसार इस श्रोढ़ द्म्पित्त की भागवती दीन्ना वि० सं० १६४३ के वैशाख शुक्ला १० गुरुवार को स्थिर लग्न मे रानीसर तालाव की पाल पर वनी हुई दादावाड़ी में बड़े समारोहपूर्वक तत्कालीन गणाधीश श्रीमद् भगवान्सागरजी महाराज साहव के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुई। श्री छोगमलजी पूज्य स्थानसागरजी महाराज साहव के शिष्य घोषित किये गये श्रोर 'श्री छगनसागर जी' नाम दिया गया तथा सौभाग्यवती चुन्नीवाई श्रीमती श्रंगारश्रीजी की शिष्या वनाई गई एवं 'चांदश्रीजी' नाम रखा गया।

दूसरे ही दिन फलोधी निवासी श्री चांदमलजी गुलेळा के स्व० पुत्र श्री कुन्दनमलजी की धर्मपत्नी श्रीमती वाधुगई की पुनीत प्रत्रज्या हुई। उन्हें श्रीमती मग्नश्रीजी महाराज की शिष्या वनाया गया श्रीर गुणानुरूप 'विवेकश्रीजी' नाम स्थापन किया गया।

इन दीनाओं के पश्चात् आप अपनी शिष्याओं एवं गुरु-भगिनियों के साथ खीचन्द्र को अपनी चरणरज से पवित्र करती हुई लोहावट पथारीं।

श्रीमती केशरश्रीजी ने वहां १६ उपवास की महान् तपश्चर्या की । चिरतनायिका का विचार लोहावट में ही चातुर्मास करने का था, क्योंकि तत्रस्थ जनों की अत्यधिक आग्रहपूर्ण विनती थी; परन्तु फलोधी से कितने ही अग्रगण्य श्रावक-श्राविकाएं वहां आ उपस्थित हुए और फलोधी ही पुन-पधारने का भारी आग्रह करने लगे। अतः नवदी जितों की वड़ी दी जा कराके आप फलोधी पधारीं और वहीं वि० स० १६४३ का चातुर्मास किया।

इस चातुर्मास में आपने श्री रायपसेणीय सूत्र और भावना-धिकार में श्री सम्यक्त्व कौमुदी व्याख्यान में वांचनी आरंभ की। आपकी व्याख्यान शैलो वैराग्य रसपूर्ण होने से तथा शास्त्रीय ज्ञान की गम्भीर जानकारी होने के कारण आपके व्याख्यान में अन्य सम्प्रदाय वाले भो कई महानुभाव व्याख्यान श्रवणार्थ आया करते थे। सध्यान्ह में तत्वचर्चा के लिए भी श्रावकों का एवं अन्य दर्शनाथियों का जमघट लगा रहता था।

श्रीमती शृंगारश्रीजी महाराज ने इस चातुर्मास में १६ उपवास किये और श्रावक-श्राविकाओं में भी ऋट्ठाइयां पंचरंगी आदि तपस्याएं हुईं। दो श्रावकों ने आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया। इस प्रकार धर्मध्यजा फहराते हुए, जैन शासन की उन्नति के साथ २ स्वपर कल्याण करती हुईं चाहुर्मास पश्चान् साध्वीजी के साथ विहार किया । फलोशी से ४०० श्रावक-श्राविकाएं खीचन्द् तक त्र्याप श्रीमती जी को पहुंचाने त्र्याये थे । त्र्याप पूच्य मुनिराज श्री छ्गनसागरजी महाराज साहव के दर्शनार्थ नागौर पथारीं । वहां पर १७ दिन विराजीं ।

## श्री सिद्धाचलादि तीथों की यात्रा

नागौर में आपने पहले भी चातुर्मास किये थे। तत्रस्थ जैन समाज के व्यक्ति आपके प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे, आप में कुछ ऐसा अपूर्व व्यक्तित्व था कि एक वार दर्शन करने वाला भी आप से प्रभावित हुए विना न रहता था। यहाँ थोड़े दिन के निवास में ही आपने ऐसी प्रेरणा की कि १२ श्रावकों ने आपसे जब तक श्री शत्र्ञ्जय की यात्रा न हो घृत खाने का त्याग कर दिया। गुरुदेव श्री भगवान्सागरजी खगनसागरजी महाराज साहव की भावना भी श्री सिद्धाचलजी महातीर्थ की यात्रार्थ पधारने की थी। चरितनायिका ने भी उक्त तीर्थाधिराज को भेटने का विचार दृढ़ कर लिया।

नागौर के कितने ही अप्रेसर लोगों को चिरतनायिका ने प्रेरणा को कि श्री फ्लोधी पार्वनाथ की यात्रार्थ संघ भी श्री गुरु महाराज के साथ चलना चाहिये। तत्क्ण ही कई लोग तैयार हो गए और संघ श्री मिद्धाचलादि तीर्थों की यात्रा करने रवाना हो गया। क्रमशः चलते हुए फ्लोधी (मेरना रोड) तीर्थ पहुंचा। चतुर्विधि संघ सहित श्री फलोधी पार्श्वनाथ भगवान् की यात्रा करके आपने अपने जीवन को सार्थक किया। नागौर से ४० व्यक्ति माथ थे, बाद में और भी आ मिले थे।

वहाँ से आप मेरता पथारीं। कुछ दिन वहाँ ठहर करके श्री सोमप्रभाचार्य विरचित सृक्तमुक्तावित नामक काव्यप्रन्थ पर व्याख्यान फरमाया जिस से वहाँ की जनता अत्यन्त प्रमुदित हुई, और चानुर्मास के लिए वहुत ही आग्रह किया, परन्तु आपका विचार श्री शत्रुञ्जय महातीर्थ की यात्रा करने का होने से आप वहाँ न विराज सकी और विहार करती हुई पाली पथारीं। वहाँ भी भक्त जनों के आग्रह से आपको पंद्रह दिन विराजना ही पडा। परचात् सिरोही होते हुये राजस्थान के प्रहरी श्री अर्जु दाचल तीर्थ पर पहुँचीं।

श्री श्रवुं दाचल (श्रावृ) हिमालय का श्रात्मज कहलाता है। श्रपनी उच्च शिखाविलयों, गुहाश्रों श्रोर भरनों के कारण इस की दृश्याविलयों वड़ी मनोहर है। यह 'राजस्थान का शिमला' नाम से प्रसिद्ध है।

विक्रम की दशवीं और ग्यारहवीं शताब्दियों में विमलशाह मन्त्री और वस्तुपाल तेजपाल ने करोड़ों रूपये खर्च कर इस गिरिराज पर अत्यन्त बलापूर्ण देवमन्दिरों का निर्माण कराया था, वे आज भी कला प्रेमियों के आकर्षण केन्द्र वने हुये हैं। अंग्रेंजी राज्य में यहां राजपूताने के एजेट गवर्नर जरनल का निवास था। और अंग्रें जों ने जूते पहने ही मन्दिरों में जाना चारम्भ कर दिया था, चौर गिरिराज पर शिकार भी खेलने लग गये थे, जिन्हे श्रीमान् ऋद्धिसागरजी महाराज साहव ने चिपने तपावल चौर सत्प्रयत्न से वन्द करवाया तथा एजेट गवर्नर जनरल से ११ नियम बनवाये। तब से इन दिव्य देव मन्दिरों की आशातना दूर हुई।

चरितनायिका देवलवाडे के दर्शन करती हुई अचलगढ़ पहुंची, भगवान श्री आदिदेव के दर्शन करके इस प्रकार म्तुति की:-

#### ् श्री मदादिदेव स्तुतिः

वृन्दारक वृन्दारक-वृन्दारकदारकिल्पते रेपि यः।

नाङ्गोङ्गितै ररङ्गीद्भिषङ्ग तं गृणाम्यृपभम् ॥१॥ कोपंज्यलन जलत्वं मां नयता त्तात । जातु न जडत्वम् ।

सार्थोऽपि महर्षभः रै त्यागी संयुग्धि हर्षभरैः ॥२॥ कान्तं सुगुण-निशान्तं पान्तं तनुधारिणोऽध्यवनि शान्तम्।

विहित कुबुद्धि निशान्तं तिमनं वन्दे सद्निशाज्न्तम् ॥३॥ चेमंकरं नितान्तं प्रियङ्करं सन्धराम्यधिस्वान्तम्।

- भद्रं करं नृणां तं तीर्थङ्कर माद्यमितशान्तम् ॥४॥ सन्तारय संसारात् संसारय मोहमाशु महसाऽऽरात्।

सम्मारय हृदि दयनं सञ्चारय सूद्यतम् ॥४॥ त्विय सित विजात मात्रे, पुराऽ भवन्धर्मवोधिनोऽमतयः।

जातेहि जातवेदसि शीतं कि नाम वर्तेत ॥६॥

भावार्थ — देवताओं में मुख्य देवों के समृह के पास जाने वालो अपसराओं द्वारा की गई अज्ञचेष्टाओं से जो भगवान् परा-भव को प्राप्त नहीं हुए, उन ऋपभ प्रभु की मैं स्तुति करती हूं ॥१॥

हे पूज्य । क्रोधरूप अग्नि को शान्त करने में जलरूप, अर्थ सिहत किन्तु धन को त्याग करने वाले प्रभो ! मुक्ते जडत्व प्राप्त न कराइय और हपीं से संयुक्त की जिये, अर्थीत् हिंपत करिये ॥२॥

मनोहर एवं अच्छे गुणों के धामरूप तथा पृथ्वी में प्राणि-समूह के रत्तक, शान्त और कुवुद्धिरूप रात्रि का नाश करने वाले, सूर्य स्वरूप सत्य व नित्य निश्चय वाले ऋपभदेव महाप्रभु को मैं नमस्कार करती हू । ॥३॥

निरन्तर आपत्ति आदि से रक्ता करने वाले, सब का प्रिय करने वाले, आदि तीर्थद्वर श्री ऋपभदेव स्वामी को मैं चित्त में धारण करती हूं ॥४॥

हे देव । मुक्ते संसारसागर से तिरात्रो, शीव ही अपने तेज से मोह भय की दूर,करो, हृदय में दया धारण करो और अभ्युद्य को विस्तृत करो ॥।।।

हे प्रभो । त्रापके जन्म लेने पर युगलिकजनों ने धर्म को जान लिया, क्योंकि अग्नि के उत्पन्न होने पर क्या शीत रह सकता है ? त्रर्थात् नहीं रह सकता । ॥६॥

इस प्रकार गुरुवर्या के मुख कमल से नि सृत स्तुति मकरन्द को तत्र उपस्थित भक्त भ्रमर पान करके ऋलन्त प्रमुद्ति हुए।

चरितनायिका ने स्वशिष्यावर्ग के साथ वहाँ कुछ दिन निवाम किया। इस रमणीय स्थान से जाने की उच्छा ही नहीं होती थी। स्राप वार वार प्रभु दर्शनार्थ मन्दिर में पधार जातीं श्रौर घएटों ध्यान मे तल्लीन हो जाती थीं। श्रागे वढना था, श्रतः वहाँ से विहार कर दिया।

मार्ग में श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान् की यात्रा करते हुए भएडार गांव पोथीवाड़ा ऋादि मे एक-एक रात्रि का विश्राम किया। भरतगांव की श्रोर हमारा यह साध्वीसंघ चला जा रहा था। साथ में कोई गृहस्थ पुरुष या स्त्री नहीं थे। एक अद्भुत घटना घटी, जो इस प्रकार है.—

भरतगांव अभी काफी दूर था। चरितनायिका के तीन अन्य साध्वियां — श्रीमती शृंगारश्रीजी, केशरश्रीजी श्रीर विवेकश्रीजी साथ थीं, अन्य कोई पुरुप या स्त्री साथ न थे। श्रीमती र्यंगारश्री जी महाराज ऋत्यन्त रूपशालिनी थी। गौर वर्ण, लम्वा और ंछरहरा शरीर, सुडौल हाथ-पांव, तीखी और वड़ी २ ऋाखे, दीर्घ सुबुक नासिका, पतले और गुलावी अधरोष्ठ । साज्ञात् स्वर्गावतीर्र्ण अप्सरा सी लगती थी। ये चरितनायिका के कुछ आगे २ चली जा रही थीं, युगमात्र भूमि पर आपकी दृष्टि लगी हुई थी। सामने से एक उद्भट वेषधारी अश्वारोही युवा चला आ रहा था।

इस रूपज्योति को देखकर वह चिकत रह गया। घोड़े से उतर पड़ा श्रीर इनके साथ चलते हुए श्रपनी कुत्सित भावना व्यक्त करता हुआ कहने लगा—तुम इस जवानी मे मीरावाई क्यों वन गई ? यह रूप तो किसी नरेश के अन्त पुर की शोभा में वृद्धि करने योग्य है। मेरे साथ चलो ! मैं तुम्हे सर् आंखों पर रखूंगा, कई दास-दासी तुन्हारी सेवा मे उपिथत रहेगे, इत्यादि कहता हुआ वह साथ-साथ चलने लगा। श्रीमती शृंगारश्रीजी महाराज उसकी उक्त वातों से घवरा उठीं और पीछे आने वाली चरित-नायिका त्रादि को त्रात्त नाद करते हुए त्रावाज लगाई। इसी वीच मे उस दुष्ट ऋश्वारोही ने शृंगारश्री जी महाराज की घोड़े पर हैठा लेने का प्रयत्न किया। चरितनायिका आदि साध्वी मण्डल यह संकट देख कर जोर जार से—'खबरदार! अभी तो कामान्ध है, हाथ लगाया तो अच्छा न होगा, सती साध्वियों पर हाथ डालने की हिम्मत न कर, इस प्रकार कहता हुआ शीव्रता से पांव उठा कर वहां आ पहुँचा। चरितनायिका ने उस समय साचात् भवानी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शृंगारश्रीजी महाराज को सबके बीच में करके श्री दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरिजी की दुहाई देने लगीं। फिर भी वह दुष्ट वहां से नहीं हटा और कई प्रकार की कुचेष्टाएं करते हुए अपनी नीचता का प्रदर्शन करने लगा। चरितनायिका की त्राकृति उस समय भयंकर हो उठी । वे उस नीच को तर्जनी ऋंगुली से धमकाते हुए वोलीं-श्चरे नीच । दुष्ट । निर्लज्ज । तू अपनी दुष्टता छोड़ दे, अन्यथा

इसका परिएाम अत्यन्त भयकर होगा । चरितनायिका का इतना कहना था कि वह व्यक्ति ऋन्या हो गया। इन सतियों का ऋट्-भुन प्रभाव देखकर वह घतरा गया। ऋपनी दुर्भावना का प्रत्यक् फल मिल जाने से उसकी दुर्मित जानी रही । इन महासिनयों के सामने सिर भुका, कर-बद्ध हो ज्ञमा याचना करने लगा और दुश्चेष्टात्रों के लिए हार्दिक पश्चाताप करते हुए भविष्य मे सती साध्वियों पर कुदृष्टि न डालने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके ज्ञा मागने और पश्चाताप कर लेने पर चरितनायिका भी प्रसन्न हो गई । उसे पुनः पूर्ववत् दिखाई देने लग गया। उसे जैन धर्म का स्वरूप समभाया, साधु-साध्वियों की चर्या भी वतलाई। अव तो वह व्यक्ति वड़ा ही प्रभावित हुआ और अगले गाव तक साथ-साथ पैदल चल कर मार्ग दर्शन कराने लगा। नांव तक पहुंचा कर नमस्कार करके अपने घोडे पर सवार हो चला गया।

पाठकगण दिवा श्रापने । सनीत्व श्रोर चमत्कार । कैसा , श्रद्भुत है । इस सतीत्व श्रोर त्याग तपम्या के वल पर ही श्राज भी जैन समाज की श्रलपवयस्का साध्वियाँ दुर्गमधाटियों, वीहड़-वनों तथा कोलाहल पूर्ण श्राधुनिक नगरों में निर्भय विचरती हुई । जन-जन को पवित्र धर्म की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

हमारा यह साध्वीमण्डल भी अविच्छिन्न प्रयाण करता हुआ कमशः महापुनीत तीर्थाधिराज श्री सिद्धिगिरि की उपत्मका मे बसे हुए पालीताना शहर मे पहुंचा। पित्र तीर्थराज सिद्धाचलजी के दशेन करके आपका रोम-रोम उल्लिमत हो गया। जिसके अगु-अगु मे अनन्त साधक और सिद्ध महापुरुपों के उदात्त विचार, विशव वाणी तथा पित्र शारीरिक परमाणु भरे पड़े हों, उस पुनीत वायु मण्डल का प्रभाव अवश्य ही अनिर्वचनीय आत्मोत्कर्पकारक होता है, इस मे सन्देह नहीं। पावन विचार वाले योगीश्वरों का सानिष्य भी तो मानव के ही नहीं, पशुआ के जीवन मे भी अद्भुत परिवर्तन कर देने वाला है, ऐसा आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। जैन शास्त्र तथा वेदादि श्रुतियां तो आदि काल से यह उद्घोप करती ही आ रही है।

हमारी चरितनायिकाजी ने गिरिराज की पवित्र भूमि पर पॉव रखते ही अपने जीवन को कृतार्थ माना, अपर चढ़ कर देव-विमान सदृश मन्दिरों में विराजमान भगवद् विम्वों के दृशेन कर के प्रभु की स्तुति की।

उधर से गणाधीश महोद्य भी अपने शिष्य परिवार सहित यात्रार्थ पथारे हुए थे। वे आस-पास के तीर्थो की यात्रा करते हुए पुन मारवाड़ की ओर पधार गये। गुरुवर्ग्या महोद्या ने वि. स. १६४४ का चातुर्मास यही किया। इससे पहले ही आपके उपदेशों से वैराग्य भाव जागृत हो जाने से नागोर निवासी श्री सुजानमलजी रेखावत ने गणाधीशजी के पास दीजा लेने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। उनकी दीजा वैशाख शुक्ला म को शुभ मुहूर्त में सिरोही में हो चुकी थी। यहा पर आपने अट्ठाई तप, श्रीमती शृंगारश्रीजी महाराज ने दस उपवास, श्रीमती केशरश्रीजी महाराज ने मासज्ञमण नप करके अपने जीवन को और भी पवित्र बनाया। यहां भी आपका धर्मीपदेश होने लगा जिसे सुनकर वहां की जनता आश्चर्यान्वित हो जाती थी, क्योंकि वहां के निवासियों ने अभी तक किसी साध्वीजी को इस प्रकार पुरुषों की सभा में व्याख्यान देते नहीं देखा था।

कार्तिक पूर्णिमा की यात्रा त्रानन्द्पूर्वक करके छुछ दिन टहर कर त्रीर भी यात्रा की । मौनैकाद्शी के पश्चान त्रापने सौराष्ट्र के मुकुटमणि श्री गिरनार तीर्थ की यात्रार्थ विहार कर दिया ।

मार्गन्थ और मार्ग के समीपस्थ तीर्थ — महुवा, दाठा, ऊना, अजारा, दीव प्रभाम पाटन, वेरावल आदि की यात्रा करते हुए पौपकृष्ण १० के शुभ दिन श्री गिरनार तीर्थ के तिलक आवाल बहाचारी श्री नेमिनाथ भगवान के दर्शन करके अत्यन्त आनंदित हुईं। कई दिन वहां ठहर कर विहार करते हुए अहमदाबाद पहुँचे। पृज्यवर्या श्रीमती लच्मीश्रीजी महाराज साहिवा वहीं विराजती थीं, उनकी सेवामे उपस्थित हुए। वे भी आप ही की प्रतीचा में वहाँ ठहरी हुई थीं।

प्रसिद्ध जैनाचार्य न्यायाम्भोनिधि श्रीमद् विजयानन्द सूरि (श्रात्मारामजी) महाराज भी उन दिनों श्रहमदावाद में विराज-मान थे। हमारा यह पूज्य साध्वीवर्ग भी उनके दर्शन किये विना कैसे रह सकता था! श्रतः दर्शनार्थ गया। श्रीमान् विजयानन्द मृरि ने फरमाया — ये पुण्यश्रीजी तो हमारी वामभुजा सदृश हैं। इनका क्या कहना! "साधुत्रों से भी इनका व्याख्यान विशिष्ट हैं" ऐसा हम कई वार सुन चुके हैं। त्राज त्राप लोगों से मिल कर मुके वडी प्रसन्नता हुई। सचमुच ही त्राप शासन की खूब सेवा कर रही है।"

श्रापके साथ शास्त्रीय विषयों पर भी खूद चर्चा हुई। श्रीमती चरितनायिका की तीव्र तर्केबुद्धि देख कर वे श्रत्यन्त श्रानन्दित हुए थे।

यह साध्वीमण्डल — श्रीमती लच्मीश्रीजी म०, सिंहश्रीजी म०, पुण्यश्रीजी म० त्रादि ऋहमदाबाद से विहार करके वीसनगर, यड़नगर त्रादि में धर्मामृत की वर्षा करते हुए पालनपुर पहुंचा। वहाँ के श्रावकवर्ग ने इस मण्डल को पालनपुर में चातुर्मास करने का त्रत्यधिक त्राग्रह किया। श्रीमती लच्मीश्रीजी महाराज साहव ने त्रपनी त्रसमर्थता वतलाते हुए चरितनायिकादि पांच साध्वियों को वहाँ रख कर मारवाड की त्रोर प्रयाग कर दिया।

चिरतनायिका के व्याख्यानों की पालनपुर में भी धूम सी मच गई, भारी संख्या में श्रोताजन त्राने लगे। त्रापके प्रभाव-शाली उपदेश से वहाँ की जनता में धर्मभावना की त्रात्यन्त वृद्धि हुई और जिनेन्द्रपूजा, तपस्या, प्रभावना त्रादि द्वारा अच्छा शासनोद्योत हुआ।

एक श्राविका - गुलाबीवाई की उत्कृष्ट त्याग भावना देखकर मार्गशीर्ष कृष्ण पञ्चमी को भागवती दीचा प्रदान की। इस प्रकार १६४४ विक्रमीय का चातुर्मास पृर्ण करके छापने वहाँ से विहार कर दिया। प्राम-प्राम नगर-नगर धर्मीपदेश देनी हुई छाप छन्य पांच साध्वियों सहित फालगुन शुक्ला द्वितीया को नागौर पहुंच गई।

वहाँ श्रीमान् छगनसागर जी महाराज साहव विराजमान थे। उनके दर्शन करके अत्यन्त हर्षित हुईं।

एक बार चरितनायिका ऋादि साध्वीवर्ग पृथ्य तपम्वीवर श्रीमान् छगनसागरजी महाराज साहव को वन्द्रना करने उपस्थित हुआ। उस समय तपस्वीवर्य स्वपिठत सारस्वत व्याकरण की पुनरावृत्ति कर रहे थे।

साध्वी श्रेष्ठा श्रीमती पुण्यश्रीजी महाराज साहिवा. ने प्रार्थना की-'गुरुदेव । क्या साध्वियाँ व्याकरण नहीं पढ़ सकती ? हमें भी पढ़ाइचे'।

तपम्बीवर-'त्रयो नहीं । अवश्य गढ़ सकती हैं । मेरा स्वयं का विचार तुम्हें इस सम्बन्ध में कहने का था, आज तुमने ही कह दिया। अच्छा। आज से हम तुम्हें व्याकरण पढ़ायेंगे।'

ऐसा कह कर आप उसी दिन से मध्यान्ह में दो घरटे सारस्वत के सूत्र (शब्द साधना सहित) श्रीमती पुर्यश्रीजी महाराज साहब को पढ़ाने लगे। तीच्राबुद्धिधारिगी चरित-नायिका ने केवल तीन महीने में ही व्याकरण पढ़ लिया और संस्कृत के चरित्र तथा सूत्रों की दीकाएं अनायास ही समम में आने लग गये। इस से पूर्व आप हिन्दी गुजराती अर्थ के ही शास्त्रादि पढ़कर व्याख्यान दिया करती थीं। इसके पश्चात् आपका व्याख्यान टीकाओं युक्त शास्त्रादि पर होने लगा था।

फलोधी के श्रावकगण पूच्य तपस्वीजी श्रादि को चातुर्मास की विनती करने श्रा गए। उनके श्रत्यन्त श्राग्रहवश तपस्वीवर तो साधुवर्ग के साथ फलोधी विहार कर गये। चरितनायिका की श्रिभलाषा भी फलोधी पधारने की थी पर नागौर वालों ने वहीं चातुर्मास करने की हादिक प्रार्थना की। श्रतः श्रापने तीन साध्वयों को पठनार्थ फलोधी भेज दिया। श्रीर श्राप दो साध्वयों श्रीमती श्रंगारश्रीजी सिरदारश्रीजी के साथ नागौर ही विराजी।

# भावी प्रवार्त्तिनी की दीचा

जैय कंते पिए भोए लड़े वि पिट्ठी कुट्वइ। साही सो चयइ भोए से हु चाइ ति बुच्चइ।। (दशवैका लिक)

भावार्थ:—जो व्यक्ति अपने को प्राप्त इष्ट प्रिय भोगों की श्रीर पीठ कर देता है और स्वाधीन भोगों का त्याग कर देता है वही वास्तविक त्यागी कहलाना है। (वही सच्चा साधु है)

पुरवशालिनी पुरवशीजी महाराज साहिवा का चातुर्मास नागौर में है, ऐसा पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। वहां आपके व्याख्यान वड़े प्रभावशाली हम से होते थे। व्याख्यान में वैराग्योत्पादक कथाओं को ऐसी अद्मुत शैली से सुनाया जाता था कि श्रोताजनों के हृद्यपट पर संसार की असारता, भोगो का भयंकर परिणाम, कुटुम्बीजनों की स्वार्थान्धता, शरीर की नश्वरता आदि का एक चित्र मा अद्भित हो जाता था। जनता पर आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व का सीधा असर पड़ता था। थोड़े ही दिनों में आपके व्याख्यानों का प्रभाव एक भाग्यशालिनी नवयुवती पर ऐसा पड़ा कि उन्हे बैराग्य का रंग लग गया।

ये नवयुवती थीं साभाग्यवती सुन्दरवाई।

सुन्दरवाई का जन्म प्रिमिद्ध एनिहासिक नगर—श्रहमद्नगर में श्रोमवाल कुलभूपण श्रेष्ठिवर्य श्रीमान् योगीदासजी वेहरा की सुशीला धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गादेवी की रत्नकूत्ती से विक्रम मंवत् १६२७ की जेष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन शुभ लग्न में हुआ था। श्री योगीदासजी मरुधर के पीपाड़ शहर के निवासी थे और व्यापार-व्यवसायार्थ अहमदनगर में रहते थे। सुन्दरवाई एक मास की थी, तभी पिताजी का देहान्त हो गया था। जब सुन्दर वाई की अवस्था ग्यारह वर्ष की हुई तो माताजी आपको लेकर पीपाड़ आ गईं। यही प्रथम वार उन्हें साधु-साध्वियों के दर्शन हुए और वैराग्यरसिक्त देशनाएं श्रवण करने का सुअवसर मिला। आपकी हृदयभूमि मे वैराग्य का वीज वपन हो गया किन्तु अभी कुछ समय के लिए भोग कर्म उदय में आने वाला था अतः आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ा और त्याग की भावना मन मे ही रह गई।

त्रापका विवाह वि० सं० १६३८ के माघ मास की शुक्ला नृतीया के दिन नागौर निवासी सेठ केशरीमलजी भंडारी के सुपुत्र श्री प्रतापचन्दजी के साथ कर दिया गया। आपके काका इन्द्रभाणजी ने ही सब कार्थ किये।

श्राप बुद्धिशालिनी, तेजिस्विनी श्रौर साथ ही विनयवती भी थीं। सारा कुटुम्ब श्रापकी विवेकशीलता श्रौर विनय से प्रभावित था।

गुरुवर्या पुरायश्रीजो म० सा० के वैराग्यमय व्याख्यान श्रवरा करने से त्रापकी प्रसुष्त वैराग्य भावना जागृत हो गई। वीज तो वपन हो ही चुका था, वैराग्य वारि के सिञ्चन से प्रस्कुटिन पल्लवित हो गया।

एक दिन एकान्त में आपने अपनी मनोभावना गुरुवर्या के सम्मुख निवेदन की। गुरुवर्या महोदया ने कहा—संयस का पथ वड़ा कठिन है। इस पर चलना तलवार की धार पर चलने से भी दुष्कर है। दूसरे तुम्हें आजा मिलनी भी कठिन है: क्योंकि कुमारियों और विधवाओं को भी उनके सम्बन्धी वड़ी कठिनता से आजा देते हें। किर तुम तो सौभाग्यवती हो। तुम आजा ले आओ, तव दीचा हो सकेनी। सुन्दरबाई ने कहा—अच्छी वात है, अब आजा लेकर ही आपके दर्शन कहंगी। इतना कह कर वे घर चली गईं।

अय उन्होंने सब से पहले अपने पतिदेव जो विदेश में व्यापारार्थ गये थे, उन्हें पत्र देकर आवर्ण में ही बुला लिया और अपना दृढ़ विचार उनके सम्मुख रखा। वे अपनी श्रिय पत्नी की संयमधारण की इच्छा जानकर एक वार तो अवाक् हो गये। किर कई प्रकार से सममाया बुमाया, प्रतिवन्ध भी लगाये; साम, दाम, दंड, भेद सभी प्रकार के प्रयत्न किये गये, पर व्यर्थ सिद्ध हुए। अन्ततोगत्वा एक शर्त पर आजा देने की वात निश्चित हुई। वह शर्त यह कि पित का दूसरा सम्बन्ध सुन्दरवाई म्वयं ही किसी के साथ स्थिर कर दे अर्थात् वाग्दान-सगाई करा दे तो दीचा की आज्ञा दे देगे।

ऐना ही हुपा भी। सुन्दरबाई ने स्वयं ही एक सुयोग्य कन्या खोज ली और अपने पनिदेव श्री प्रतापमलजी का सम्बन्ध पक्का करके बाग्दान विधि सम्पन्न करा दी। आभूपणादि अपने हाथा से ही भावी सपत्नी का पहना दिये। अपने बचन पर दृढ रह कर श्री प्रतापमलजी ने अब उन्हें दीज़ित हो जाने की छाजा सहप् प्रदान कर दी।

आजा प्राप्त करके वे गुरुवर्ध्या के चरणों में उपस्थित हो गईं। उनका यह अड्भुत माहम देखकर सभी साध्वीवर्ग चिकत रह गया।

गुरुवर्ग्या महोद्या ने पृछा—मुन्द्रवाई! क्या तुम सचमुच ही आज्ञा ले आई हो ? मैंने तो समभा था, तुम केवल उपहारा कर रही हो।

सुन्दरवाई ने नम्रतापूर्वक कहा—भगवित । भला श्रापसे उपहास केंसा ? मेरी भावना तो वचपन से ही थी, परन्तु भोगा-वित कर्मवश मुक्ते विवाह वन्धन मे बधना पड़ा । श्रव श्राप कृपा कर शुभ मुहूर्त में दीचा प्रदान करके मुक्ते अपने चरणों का श्राप्रय प्रदान करें।

चरितनायिका यह जान कर ऋत्यन्त प्रमन्न हुई ।

अव सुन्द्रवाई गुरुवर्या के यहां अधिक समय ठहरने लगीं। और साधु जीवन के योग्य आवश्यक कियाये यातृ करने और तत्यचर्या करने में ही उनका अधिकतर, समय व्यतीत होने लगा। उनकी प्रखर बुद्धि, विनयशीलता और तेजस्विता आदि सद्गुणों ने चरितनायिका को अत्यधिक आकृष्ट कर लिया।

गणाधीश्वर श्रीमद् भगवानसागरजी महाराज साहव त्रादि भी चातुर्मास वाद फत्तोधी से नागौर पधार गये। उन्हें भी यह शुभ अंवाद निवेदन किया।

विरागिनी सुन्दरवाई का यह ऋद्भुत साहस सुन कर वे भी हंग रह गये।

विक्रम सवन् १६४६ के मार्गशीर्ष मास की शुक्ल ४ के दिन शुभ मुहूर्त में अखण्ड सौभाग्यवती विरागिनी सुन्दरवाई की दीचा बडे समारोहपूर्वक हो गई। आप श्रीमती केशरश्रीजी महाराज साहिवा की शिष्या वनाई गईं और आपका शुभ नाम श्रीमती 'सुवर्णश्रीजी' रक्खा गया। नामानुरूप ही आपका शरीर का वर्ण और सुवर्ण (अच्छा अचर ज्ञान) भी था।

वहाँ से विहार करके हमारा यह साध्वी मण्डल चूटेसर प्राम पहुँचा। पूज्यवर्थ्या श्रीमती लक्ष्मीश्रीजी महाराज साहिवा वहां विराजमान थीं। उनके दर्शन करके आर्नान्दत हुआ। नवदी ज्ञिता सुवर्णा श्रीजी महाराज साहिवा की विनयशी लता और तीत्र बुद्धि देखकर उन्होंने बड़ा हर्ष प्रकट किया। कुछ दिन उन की सेवा मे रह कर वहाँ से कुचेरा पधार गई और शेप काल मे र मास करीव वहाँ रह कर जनता को धर्मी पदेश द्वारा पुनः जागृति प्रदान की। पाठक पढ़ चुके ई कि कुचेरा में वे इससे पूर्व अपनी शिष्या मण्डली सहित पधारी थी और जिनमन्दिर की आशातना दूर करवा कर धर्म का वीज वपन कर गई थी। उसे सीचना अत्यन्त अवश्यक था। कुचेरा वालों ने अपने यहाँ चातुर्मास कराने की आग्रहपूर्ण विनती की। परन्तु नवदी जिता की वड़ी दी ज्ञा करानी थी अत. आप नागौर पधार गई और विक्रम स० १६४७ की वैशाल शुक्ल ११ को बड़े उत्सवपूर्वक 'सुवर्णश्रीजी' महाराज की वड़ी दी ज्ञा सम्पन्न हुई, वड़ी दी ज्ञा के बाद वीका नेर वालों की आग्रहपूर्ण विनती मानकर आपने वि. सं० १६४७ का चातुर्मास वीका नेर किया।

### वीकानेर में संस्कृत अध्ययन

वीकानेर मे पूज्यपाद गणाधीश्वर भगवान्सागरजी महाराज साहव तथा तपस्वीवर छगनसागरजी महाराज साहव आदि भी विराजमान थे।

चरितनायिका का संस्कृत का अध्ययन अभी अपूर्ण था, उसे पूरा करना भी आवश्यक था, एवं नवदी चिता आर्या 'सुवर्णश्रीजी' म० को भी संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराना आवश्यक था, अत. आपने भी वीकानेर साथ ही चातुर्मास करने का निर्णय कर लिया। बीकानेर संघ का आग्रह तो पूरा था ही। अत आप वहीं रह गई।

तपस्वीवर छ्नानसागरजी महाराज साहव की इच्छा साध्वियों को संस्कृत भाषा पढ़ा कर विदुषी वनाने की थी ही, अतः चरित- नहीं जैसी । शीत काल में शीत भी अन्यधिक रहता है। प्रानःकाल के समय रेत इतनी ठंडी हो जानी है कि पाँव रखने पर दृश्चिक-दंश की सी पीड़ा का अनुभव होना है।

संस्कृत अध्ययन के अतिरिक्त समय में स्त्रियों तथा वालिकाओं को सामायिक प्रतिक्रमण आदि आवश्यक क्रियाओं एवं जीव विचार नवतत्व आदि प्रकरणों का अध्ययन कराया जाता था।

मध्यान्ह में एक घरटे चौपाई वॉचन होता था। चिरतनायिका की व्याख्यानरोली के विषय में पहले पर्याप्त प्रकारा डाला जा चुका है। मधुरवासी, समभाने की कला तथा व्यवहार कुरालता का अद्भुत संमिश्रस जनता को आकर्षित करने का अव्यर्थ उपाय है और साथ में वक्ता का जीवन त्याग तपोमय हो तब तो कहना ही क्या? जन-मन मन्त्र मुग्ध सा खिंचा चला आता है।

इस चातुर्मास में भी श्रीमती शृंगारश्रीजी में सा० ने चतुर्दश पूर्वों की त्राराधनास्त्रक्ष चौदह उपवास, तथा श्रीमती केशरश्रीजी महाराज साहव ने नव उपवास, श्रीमती चन्द्रश्रीजी मां सा० एवं सुवर्णश्री मां सा० ने सत्रह प्रकार के संयम को विश्वद्धि के लिए सत्रह-सत्रह उपवास की महान् तपस्याय कीं। श्रावक श्राविकात्रों में भी पंचरंगी त्रादि कई प्रकार की तपस्याएं हुई। इस प्रकार वि० सं० १६४७ का चातुर्मास वीकानेर में सानन्द व्यतीत हुआ।

कार्तिकी पूर्णिमा को विहार करके बीकानेर से ४ कोस पर 'नाल' नामक स्थान से युगप्रधान दादा श्री जिनद्त्तसूरिजी महाराज एवं जिन कुरालसूरिजी महाराज का दादावाड़ी नामक मनोहर स्थान है "जहां उक्त दोनों दादा साहव के चरण विराज-मान है" वहां पधारे श्रीर गुरु चरणपादुकाश्रों के दर्शन करके श्रत्यन्त श्रानन्द को प्राप्त हुए।

वहां से विहार करके प्रामानुप्राम विचरते हुए धर्मापदेश द्वारा भव्यजनों को धर्म में दृढ़ करते हुए जन्मभूमि गिरासर में पदार्पण किया और वहां के निवासियों के अत्यन्त आप्रह से १४ दिन वहां स्थिति की। वैराग्य रसवाहिनी धर्मदेशना से तत्रस्थ जनों को आनन्दित करते हुए लघुआता चुन्नीलालजी के भावों को दृढ़ किया। उधर फलोधी पहुंचने की शीव्रता के कारण आप जन्म-भूमि मे अधिक नहीं ठहर सकीं और फलोधी की ओर विहार कर दिया।

फलोधी से दो कोश इधर आप मल्हार गांव में विराजमान थीं। वहीं पर फलोधी के सैकड़ों श्रावक-श्राविका आपके दर्शनार्थ आ उपस्थित हुए और आपके दर्शन करके अत्यन्त हरित होकर अपने आपको धन्य-कृतपुण्य मानने लगे।

इससे पूर्व फलोधी से मृगावाई आदि कई श्राविकायें वीकानेर दर्शनार्थ आई थी। उन्होंने फलोधी पधारने की आग्रहपूर्ण विनती की और कहा कि—"श्री मृलचन्दजी गुलेच्छा की लड़की ने भी नायिका छादि साध्वीवर्ग प्रात क्रिया से निवृत्त हो पूज्य गिएवर्य महोद्य के उपाश्रय में उपस्थित हो जाता, वन्द्रन विधि के वाद् मूलपाठ लिया जाता छौर कएठस्थ किया हुछा मुनाया जाता। ज्याख्यान के समय में प्रवचन श्रवण करके साध्वी मण्डल भी गोचरी आदि कार्यों के लिए चला जाता। मध्यान्ह् में पुन सारस्वत ज्याकरण की पढाई छारम्भ हो जाती। पूज्य छ्रानं-सागरजी महाराज साहव लगन पूर्वक शब्दसिद्धि कराते एवं थोड़ी देर छागम प्रन्थों का पठन-पाठन भी साथ ही करा देते थे।

वीकानेर में श्वेताम्वर जैनों क करीव २००० घर हैं। यहां के लोग स्वभावत ही धर्मात्मा सरल स्वभावी और देवगुरु धर्म के प्रति अनस्य आस्था रखने वाले हैं। वे जितने व्यापार-व्यवहार में कुराल हें, उतने ही धार्मिक कियाओं में भी। धार्मिक कार्यों में भी अप्रसर रहते हैं। अपने न्यायोपाजित धन का सदुपयोग करने में भी वे आनाकानी नहीं करते। साधु-साध्वियों के व्याख्यान सुनने में भी उनकी सर्वदा अत्यधिक अभिरुचि रहती है।

गणाधीशजी तथा चरितनायिका द्यादि के विराजने से सघ में उल्लासमय वातावरण ज्याप्त था। चरितनायिका का ज्ञाकर्षक ज्यक्तित्व श्रद्धालुजनों को वरवस अपनी ओर खींच लेता था। आपके दर्शनार्थ जनता रूपी समुद्र उमड़ता ही रहता था और आप भी अपने मधुर वार्तालाप. तत्वचर्चा और सत्शिज्ञा द्वारा उनके हृद्य में अपूर्व स्थान निर्माण करती जा रही थीं। वीकानेर दिविध तपोभूमि भी हैं। ग्रीक्म ऋतु में सूर्य के प्रचण्ड ताप से तप्त वालुका भूमि पर साढ़े नौ वजे वाद पांव रखने से छाले हो जाते हैं। ऐसे समय में नंगे पांवों चलना कितना कप्टप्रद है, यह मुक्तभोगी ही अनुभव कर सकते हैं। गर्मी इतनी अधिक होती है कि प्रस्वेद से कपड़े तरवतर हो जाते हैं। गर्मी लएं (गर्म वायु) शरीर को मुलसा देती हैं। स्त्रियां दिन मे चार-चार वार माड़ू लगाती हैं, किर भी घरों में धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है। ऐसी आधियाँ चलती रहती हैं। प्रस्वेद के साथ मिलकर धूल शरीर और वस्त्रों पर चिपक जाती है। स्नान और वस्त्र प्रचालन न करने वाले साधु-साध्वीवगे को कितना उप्ण परिपह सहन करना पड़ता है, इसका अनुभव सहन करने वाले ही कर सकते हैं।

उस युग में साधु साध्वीगण वस्त्रों को सावुन या सोडे से नहीं धोते थे। ऋत्यन्त मलीन हो जाने पर महीने में केवल एक यार खाली पानी में घो लेते थे या धूप में सुखा कर मसल लेते थे। सोडे या सावुन का ज्यवहार तो विलकुल होता ही न था। चिकनाहट लग जाने पर भी राख या सज्जी के पानी से साफ कर लिया जाता था।

हमारी चरितनायिका आदि का अधिकतर विचरण राजस्थान के इन शुष्क प्रदेशों में ही होता था। श्रीष्म ऋतु जैसी ही कष्टप्रद यहां की वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है। वर्षा अत्यल्प होती है, प्रार्थना की है कि मेरी भावना दीना लेने की है। अतः चातुर्मास उत्तरते ही आप विहार करके फलोधी पधारें।"

इन समाचारों को सुनकर श्रीमती गुरुवर्ध्या महोदया समभीं कि कोई होगी गुलेच्छा छुटुम्ब में दीका लेने वाली! छुमारी रत्नवाई के विपय में तो उन्हें कल्पना तक भी नहीं हुई थी क्योंकि रत्नवाई की माता सुगनवाई छुछ दिन पहले दर्शन करने श्राई' थीं और उन्हों ने केवल उनके विवाह की ही धात की थी।

आपने उपस्थित श्रावक श्राविकाओं से पूछा—हमने वीकानेर में सुना था कि एक लड़की दीना लेने वाली है यह कौनसी है ? इन्हीं के साथ आई हुई एक वालिका ने पास आकर भिक्त-पूर्वक गुरुवर्यी को नमस्कार किया और विनम्रभाव से अञ्जलिवर हो इस प्रकार प्रार्थना करने लगी:—

हे भगवित! मेरी भावना दीचा लेने की है, 'मैं ही वह वैरागन हू।' कितने ही लोग वीच मे वोल उठे—अरे। तुम दीचा लोगी? हम ने तो आज तक किसी कुमारी कन्या को दीचा लेते नहीं देखा?

उस वालिका ने कहा-मैं तो अवश्य दीना लुंगी, चन्दनवाला कुमारी ही थीं, उन्हों ने भी तो दीना ली थी। चाहे प्राण् ही क्यों न जाय। मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती। यदि मुक्ते कोई दीना लेने से रोकेगा तो मैं अन-शन करके जड़ाल में चली जाऊंगी और प्राण् त्याग दूंगी। इस लड़की का ऋर्भुत साहस देख कर सभी उपस्थित जन श्राश्चर्यचिकत हो गये।

यद्यपि रतन कुमारी को अभी यह ज्ञान न था कि अन-शन क्या है ? उस का स्वरूप क्या है ? उन्हों ने अन-शन का केवल नाम सुना था, हाँ इतना वे अवश्य जानती थीं कि अन्न जल का त्याग कर देना पड़ता है। उन्हों ने सोचा ऐसा करने से मुफे अवश्य दीला की आज्ञा मिल जायगी। और समय आने पर उन्हें आहार पानी का भी त्याग करना पड़ा इसी से उन्हें अभीष्ट सिद्धि भी हुई।

चिरतनायिका ने दूसरे दिन धूमधाम से फलोधी में प्रवेश किया। प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर केवल एक ही वात थी, रतनवाई की दीला कैसे हो सकती है ? उस की सगाई हो चुकी है, अब तो ससुराल वाले आज्ञा दे तभी दीला हो सकती है। और वे देने को प्रस्तुत नहीं है। विवाह की तैयारियाँ हो चुकी हैं।

पृब्येश्वरी चरितनायिका ने ऐसा वातावरण देखा तो फलोधी से श्राप लोहावट पधार गईं श्रौर विरागिनी रतनकुमारी की संसारावस्था की काकी श्रौर श्रव श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज के पास श्रीमती शृंगारश्रीजी म० श्रादि को फलोधी रख दिया।

## सतीत्व का चमत्कार

#### वालिकान्की अग्नि परीचा और दीचा

चरितनायिका महोद्या लोहावट के उपाश्रय में सानन्द विराज-मान थीं। फतोधी के समाचार प्रायः प्रतिदिन मिल जाया करते थे। फलोधीं से लोहावट केवल आठ के.श ही है। लेग कार्यवश भी आते-जाते रहते हैं और इस ममय तो गुरुवर्ध्या महानुभाव वहाँ विराजमान हैं। उधर रतनकुमारी की दीचा के प्रकरण को लेकर फ्लोधी में भारी हल-चल मची हुई है। विरागिनी वाला रतनकुमारी त्राज्ञा प्राप्त करने के प्रयत्न में संलग्न हैं पर त्रभी प्रयत्न सफल होने के लंक्स दिन्योचर नहीं हो रहे। चरिन-नायिका को लोहावट पधारे अभी सात दिन हुये हैं कि यह अद्भुत विरागिनी आ उपस्थित हुई और विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की-पूज्यवय्यी, आप कृपा करके फलोधी पधारिये, त्रापके वहाँ पधारे विना मेरा छुटकारा होना कठिन है। आपके पुरुष प्रताप से मेरी भावना सफल हो सकेगी, ऐसा मेरा हड़ विश्वास है।

श्रीमतीजी का हृद्य करुणाई हो गया। उन्हों ने फलोधी चलने की स्वीकृति प्रदान कर दी और रतन कुमारी को आश्वा-सन दिया कि—रतन! तू चिन्ता न कर! गुरुदेव के प्रतार से तेरी अभिलापा अवश्य शीव ही पूरी होगी। सदा धर्म की ज्य होती है, अधर्म की नहीं। तेरी भावना दृढ़ है तो कोई भी शिक तुमे रोकने में समर्थ नहीं हो सकती।

इस तेजस्वी वाणी से रतनकुमारी को वड़ा साहस आ गया और उसे अभूतपूर्व अवलम्बन मिला।

रतनकुमारी ने ऋपनी भावना व्यक्त की — 'ऋव तो ऋाप श्रीमतीजी को लेकर ही मैं फलोधी जाऊ गी।

चितनायिका ने कहा — 'अच्छी वात है! साथ ही चलना।' थोड़े दिन परचात गुरुवर्ध्या ने फलोधी की खोर विहार किया, विरागिनी रतनकुमारी साथ ही थी। समय अनुकूल देख कर रतनकुमारी ने निवेदन किया—पूजेश्वरि! मुक्त वालिका पर अनुप्रह करके ऐसा कोई उपाय बतलाइये जिससे मेरे पितृपत्त वाले खौर श्वसुर पत्त वाले दोनों ही मुक्ते दीन्ना लेने की अनुमित दे दें। गुरुवर्या ने कुछ सोचकर उत्तर दिया—अनशन करना चाहिये, यही अमोध अस्त्र है। परन्तु पहले नम्रतापूर्वक खाड़ा मांगना ही उचित है। यह तो अन्तिम उपाय है।

सव लोग सानन्द फलोबी पहुँच गये। विरागिनो रत्नकुमारी भी अपने घर चली गईं। उसे केवल एक ही धुन थी, शीब्राति-शीब्र दीजा लेना। इनके पिता श्री मूलचन्दजी का तो देहावसान हो चुका था। अब बागमलजी इनके काका थे, वे घर में बडे श्रीर इन सब के अभिभावक थे।

रत्नकुमारी ने विनयपूर्वक उनसे दीक्षा लेने की अनुमित मांगी । खूव अनुनय विनय से अपना ध्येय उन्हें निवेदन किया। पर वे भी एक ही हठी पुरुष थे, किसी भी प्रकार दीना की आड़ा देने को प्रस्तुत नहीं हुये। अब रत्नकुमारी को अन्तिम उपाय सूभा। उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिया। इसी के पर्यायान्तर भूख हडताल या सत्याप्रह हैं।

सत्याग्रह की प्रवृति ऋत्यन्त प्राचीन है। भगवान् ऋपभदेव को दोनों पुत्रियों — त्राह्मी सुन्दरों ने भी ऋपने भ्राता भरत चक्रवर्ती से दीना की ऋनुज्ञा न मिलने -पर इसी ऋव्यर्थ उपाय का ऋवलम्बन लिया और साठ हजार वर्ष पर्यन्त आयम्बिल तप कर के शरीर को सुखा डाला था। तब सम्राट भरत की बुद्धि ठिकाने आई और विह्नों को मुक्त-किया। अर्थात् दीना धारण करने की ऋनुमित दी।

आधुनिक काल में सत्याग्रह की अपरिमित शिक्त का दर्शन हम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भली-भांति कर चुके हैं। गांधीजी ने राजनैतिक चेत्र में इस अस्त्र का प्रयोग किया और उन्हें सफलता मिली।

आज तो सत्याग्रह करना राजनीति में आम बात हो गई है। कोई भी अपनी बात मनवाने व मांगे पूरी करवाने को इस का प्रयोग कर बैठता है। किसी को सफलता मिलती है तो कोई भूठं आश्वासनों के चक्कर में आकर छोड़ बैठता है। सरकारी तौर पर भी अनशन भंग करा देने के लिए नलियों द्वारा जबरन उदर में दुग्ध आदि वस्तुएं पहुँचाई जाती हैं। कार्यसिद्धि के लिए

इसका प्रयोग करना मूर्खता की पराकाष्ठा है। अपनी मांग न्याय्य हो तभी इसका प्रयोग हो और वह भी सीमित ।

वारतव में तो यह आत्मशुद्धि का साधन है। भौतिक स्वार्थी की पूर्ति के लिए अनशन-सत्याग्रह या भूख हड़तील करना मिण्यात्व है। सम्यग्दृष्टि तो केवल कर्म निर्जरार्थ या आध्यात्मिक जपलिधयों के लिए ही इस साधन की अपनाते हैं।

प्रश्ने उठ सकता है कि यदि ऐसा है तो चिरतनायिका ने रत्नकुमारी को यह उपाय क्यों बताया १ उत्तर रपष्ट हैं परितकुमारी को भौतिक सुखो की कोई अभितापा न थी। बह तो सर्वत्यागी बनने की इच्छुक थी। साधनामीय जीवन व्यतीन करके स्व पर का कल्याण करना ही उसका ध्येय था। अंतः पारमाथिक दृष्टि होने से इसका प्रयोग युक्तियुक्त ही था, दोषपूर्ण नहीं।

किसी को यह भी शंका हो संकती है कि वह रत्नकुमारी तो चौदह वर्ष की वालिका थी। चिरतनायिका ने उसे यह उपाय वतला कर उसे बहकाने का प्रयत्न किया। किन्तु सोचने की बात है कि रत्नकुमारी को दीला लेने का किसी ने उपदेश ही नहीं दिया था, वह तो स्वयं की हादिक प्रेरणा से साध्वी बनने को प्रस्तुत हुई थी। थोड़े दिनों के सहवास में ही हमारी चरितनायिका महोदया ने रत्नकुमारी की वैराग्य भावना की तीव्रता का पूर्ण अनुभव कर लिया था और देख लिया था कि इह विचार वाली वैराग्यवती है, इसकी सद्भावना सफल हो। इसके त्यागी बनने और आत्म कल्याण करने के उदान विचार पूर्ण हों।

"प्रत्येक मनुष्य की आदर्श भावना या सत्कार्य को पूर्ण करने का उपाय वतलाना, सहायता करना प्रत्येक वृद्धिमान व्यक्ति का कर्त्त व्य है।"

इस सिद्धान्त के अनुसार हमारी पूज्यवर्थ्या ने केवल अपने कर्त व्य का पालन किया था।

रत्नकुमारी ने अनशन आरम्भ कर दिया। उनके इस साहस से सभी चिकत थे। काका साहव वागमलजी अपनी हठ पर अड़े हुये थे। वाग्दान सम्बन्ध (सगाई) हो चुका था अतः उन लोगों की अनुमित भी आवश्यक थी।

अनशन के तीन दिन न्यतीत हो गये, किसी ने कुछ नहीं कहा। रत्नकुमारी फलोधी निवासी श्रावक तनसुखजी के पास गई और उनसे प्रार्थना की —कृपा करके आप मेरी सहायता करिये और मुक्ते दीजा लेने की अनुमति दिला दीजिये।

चन्होंने यह बात स्वीकार तो कर ली परन्तु घएटे दो घएटे बीत जाने पर भी वे जब बाहर न निकले तो रत्नकुमारी ने देखा कि 'ये तो मेरी बात की उपेला कर रहे हैं।' दिन भर घरना दिये वैठी रही। रात को तनसुखजी का हर्दय करणाई हो गया। उन्होंने आज्ञा दिला देने के विषय में अयत्न करने का वचन दिया। रत्नकुमारी अपनी माताजी के पास आ गई। गुरुवर्घ्या महोदया को भी इस बात से अवगत किया।

<sup>\*</sup> ये इन की भुवा साहव के खसुर थे।

अतशन के चार दिन व्यतीत हो गये, सारे शहर में हलचल मच गई। प्रत्येक व्यक्ति इसी चर्चा में संलग्न था। समाज के नेताओं ने भयभीत होकर सभा की। उसमें लगभग एक सहस्र व्यक्ति उपस्थित थे।

रत्नकुमारी को वहां बुलाया गया। उन्हें दीन्ना न लेने और अनशन तोड़ देने के लिए सममाया जाने लगा। रत्नकुमारी ने कहा—'में किसी के सिखाने-बहकाने से दीन्ना नहीं ले रही। मेरी हादिक अभिलाषा साध्वी वन कर आत्म कल्याण करने की है। मुक्ते इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से कोई नहीं रोक सकता। मैं अवश्य दीन्ना लूंगी। आप लोगों से मेरी विनम्न प्रार्थना है कि आप मेरे काका साहव आदि को तथा शेरिसंह जी साहव आदि— दोनों पर्न वालों को सममाकर मुक्ते दीन्ना लेने की आज्ञा दिला दीजिये, जिससे में साध्वी वनकर भगवान महावीर के शासन की सेवा करती हुई मुक्ति पथ में अप्रसर हो सकूं।'

इस प्रकार रत्नकुमारी की दीना की दृढ़ और उत्कृष्ट भावना जान कर पंच लोगों ने विचार किया कि "इस लड़की की ऐसी भावना है तो हमें भी इसकी सहायता करनी चाहिये और आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये यही अपना कर्च व्य है।" ऐसा निश्चय करके उस सभा के प्रतिनिधि स्वरूप चालीस पचास प्रधान-प्रधान व्यक्ति मिलकर श्री शेर्रिसह ज़ी कावक के धर की और चले। ये लोग कोई एक दो फर्लांझ गये होंगे कि परस्पर विचार विमर्श होने लगा—देखो भाई अपन इस कार्य के लिए चल तो रहे हैं, कहीं इस लड़की का विचार कल पलट जाय और यह विवाह करने को तैयार हो जाय तो हम लोगों को लिजत होना पड़ेगा और दुनिया में मुंह दिखाने के लायक न रहेगे। अभी वालिका ही तो है! इस विचार से वे सब वापस लौट पड़े।

इधर रत्नकुनीरी ने सोचा—कदाचिन् ये लोग मुक्ते दिलाने के लिए उधर कुछ दूर जाकर सब अपने अपने घर चले जायं। अतः देखे तो सही। यह सोचती हुई वे भी छुपती-छुपती पीछें चलीं। जब ये लोग वापिस आने लगे तो चुपंचाप दवे पांव अपने घर आ गई। वे लोग इनके घर आये और कल्पित सूठ वोलते हुए कहने लगे—हमं जा आये, आज्ञा देने को बहुत समकाया किन्तु वे किसी प्रकार भी आज्ञा देने को तैयार नहीं हुए।

यह सुनकर रत्नकुमारी ने कहा—आप लोग इतने वड़े होकर भू ठ क्यों बोल रहे हैं! आप वहाँ गये ही कब! आप लोग तो मार्ग में से ही लौट आये। मैं भी तो आप लोगों के पीछ-पीछे यही देखने आई थी।

एक वालिकों की यह सच्ची स्पष्टोंकि सुन कर वे बड़े लजित हुए और बोले—कल हम लोग अवश्य जायेगे और आजा देने के लिए समर्मायेगे, आज तो अब काफी देर हो गई है, घर जाते हैं। रत्नकुमारी के अनुशन को सातवां दिन थां। इनके काका वागमलजी कई दिनों से अस्वस्थ थे। उस दिन तिवयत कुछ अधिक विगड़ गई। उन्होंने कहा — रतन को समम्मा कर उसे पारना करवाओ, यह लड़की कहीं मर न जाया। मेरा नाम लेकर कहना कि मैं तो आझा दे दूंगा परन्तु उसके सुसरजी की आझा होगी तव दीना हो सकेगी। मैंने आझा दे दो इसलिए पारना कर लेना चाहिये।

रत्नकुर्मारी उपाश्रय में थीं, मां ने वहाँ जाकर समकाया और कहा नुम्हारे कांका साहव ने आजा दे दीं। उनकी तिविषत खराव है। तुम पारना न करोगी तो उन्हे दु ख होगा, अतः पारना कर लो। रत्नकुमारी ने पिरिस्थित की गम्भीरता का विचार किया और घर आकर चौथाई दुकड़ा रोटी का खिकर पानी पी लिया।

ही दिन दोपहर के समय 'लाभूबाई' जो कि फलांधी के ही निवासी केवल चन्द जी गुलेका के स्वर्गीय पुत्र सुगनमलजी की पत्नी थी और अभी केवल सोलह वर्ष की ही थी, दीचा लेने को उच्चत होकर बन्दोले जीमने जा रही थी उन्हों के साथ रतनकुमारी भी डपाश्रय की ओर जा रही थी। मार्ग में फलांधी के हाकिम के घर के पास से ये लोग निकली। हाकिम साहंब अपने घर के वाहर खड़े थे। पास खड़े हुए नौकर ने अंगुली निदेश हारा रतनबाई को बता कर कहा—हुजूर यही वह लड़की है जिसके कारण सारे शहर में हल-चल मची हुई हैं।

हाकिम साहिव ने रत्नकुमारी को अपने पास बुलाया और दीना न लेने के लिए उसे साम-दाम भेद से समम्माया, किन्तु रत्न-कुमारी अपने विचार पर दृढ़ थी। उनका वैराग्य 'स्मशान वैराग्य' न था। हाकिम साहिव अब दण्डनीति का प्रयोग करने का विचार करके नोले-यदि तू विवाह करना स्वीकार न करके दीना लेने का हरु करेगी तो देख (सामने ही वेड़ियाँ पड़ी थी उन्हे दिखा कर) ये वेड़ियाँ तेरे पाँवों मे डाल दी नायेंगी।

रत्नवाई ने निर्भयता से कहा—मैंने किमी की चोरी नहीं की । श्रीर न किसी का कोई अपराध किया। किर आप मेरे पांवों में वेड़ियां कैसे डाल सकते हैं ? यदि आप सच्चे हाकिम है तो न्याय कीजिये। मैं केवल अपनी आत्मा का उद्घार करना चाहती हूं। इस पर भी यदि आप वेड़ियां डालना चाहते हैं। वो डाल सकते हैं। आपके हाथ में सत्ता है, मार भी सकते हैं।

रत्नकुमारी के निर्भीक वाक्यों से हाकिम साहव एक क्रण के लिए अवाक रह गये, किन्तु दूसरे ही क्रण उनको सत्ता के मद ने अन्या बना दिया और वे किर उराते धमकाते हुए कहने लगे— 'तुन्हे शादी करनी होगी ? हम तुन्हें कभी दीक्ता न लेने देगे। जधरदस्ती तुन्हारी शादी कर देगे।' रत्नकुमारी जरा भी जुन्ध न हुई, उन्होंने शान्ति से कहा—देखिये हाकिम साहिव! आपका इस प्रकार मुक्ते इराना-धमकाना और मुक्त पर गुस्सा करना उचित नहीं है। आपकी वात मैं मान सकती हूं किन्तु मेरी एक शर्त है। उसे आपको मानना होगा। यदि आप मुक्ते यह लिख दें

या ठेका लेले कि तू कभी विधवा न होगी मैं शादी करने को प्रस्तुत हो सकती हूं।

इन शब्दों ने क्रोधाग्नि में घृताहुति का कार्य किया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी—"इस लड़की को एक कोठरी में वन्द कर के ताला लगा दो और चाबी मुक्ते सौंप दो।"

हाकिम साहिय की आज्ञा सुन कर रहनकुमारी ने कहा-हाकिम साहव ! आप अन्याय कर रहे है, इस का फल अच्छा न होगा।

हाकिम ने पुन' सेवकों को आज्ञा दी-इस को वन्द कर दो। आज्ञानुतार सेवकों ने रत्नकुमारी को एक कमरे मे वन्द कर दिया और ताला लगा कर चावी हाकिम साहव की दे दी।

### अद्भुत चमत्कार

एक घएटे बाद ही ताला अपने आप दूट कर गिर पड़ा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर हाकिम लज्जित हो गया और रतन-कुमारी को मुक्त कर दिया।

वे सोधी उपाश्रय पहुँची और सारी घटना गुरुवर्या महोदयादि को सुनाई, जिसे सुन कर सभी विस्मित-चिकत हो गये और नवकार मन्त्र, वैराग्य और सतीत्व का प्रत्यन्त प्रभाव देख कर हर्षी-त्फुल्ल हो रत्नकुमारी को धन्य-धन्य कहते हुए गद्-गद् हो कर् जैनशासन की महत्ता के प्रति नतमस्तक हो मये। यह उपाय असफत हो जाने पर रत्नकुमारी के श्वसुरने जोधपुर में बड़े आफिसर को नार दिया-'वह लडकी, जिसका विवाह हमारे लड़के के साथ निश्चित हुआ है, विवाह के लिए इन्कार करके दीजा लेने को तैयार हुई है। हमारे सभी उपाय व्यर्थ हो गये हैं। हमारी मांग (जिस के साथ सगाई हो चुकी हो उसे मांग कहते हैं) का हमें न मिलना हमारे लिए बड़ी बेड़ज्जती की वात है। अतः आप शीघ ऐसा आईर निकालिये कि—"उस लड़की की दीजा नहीं हो सकती। उसका विवाह, जिस लड़के से निश्चित किया गया है, कर दिया जाय" ऐसा आईर होने पर हम उसे जवरदस्ती पकड़ कर विवाह के बन्धन में बांध सकेंगे।'

जोधपुर में बड़े अफसर के आफिस में बड़े-बड़े पदाधिकारी जैन थे। उन लोगों को फलोधी की इस हलचल के विषय में भी जानकारी थी। उन्होंने उक्त चमत्कार भी सुन लिया था। अतः विचार किया कि—'उस लड़की की दीचा लेने की प्रवलतम इच्छा है, उसे रोकना उचित नहीं होगा। कहीं उसके अभिशाप से अपना अनिष्ट न हो जाय।' अपन तो विष्न नहीं करेगे।

डन्होंने वड़े अफसर को सारी परिस्थित से परिचित कराके कहा - इसे दीचा दिलवाने का ही आर्डर होना चाहिये।

श्राफिसर महोदय ने फलोधी के हाकिम की तार द्वारा आईर दिया कि—"रत्नकुमारी का विवाह जवरन न किया जाय, उसकी इच्छानुसार उसे दीनित होने दिया जाय और कोई रुकावट न डाली जाय'। यह तार पाकर वह हाकिम भी शान्त हो गया और रत्नकुमारी के सुसराल वाले भी ठण्डे हो गये क्योंकि अब कोई उपाय न था।

जब फलोधीं कें पंचों को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने फिर वड़ीं भारी सभा की । उस दिन सभा में पांच हजार इंचिक उपस्थित थे। रत्नकुमारी को बुलांकर फिर सममाया गया कि वह दीचा न ले और विवाह कर ले परन्तु वे अपने शुभ संकल्प पर दृढ़ रहीं। तब पंचों ने वागमल जी गुलेखां आदि को सममांकर इन्हे आज्ञा दिलवाई और शेरिसहजी मीवक को भी सममा बुभा कर अनुमति ले आयें। रत्नकुमारी ने कहीं—'आप सर्व लोग उपाश्रयं चलकर श्रीमती गुरुवयी महोद्या को कह त्रावें। सब उपाश्रय में गये श्रौर सविधि वन्दना करके प्रार्थना की-इनकी दीचा प्रहण करने की तींत्र अभिलाषा है। हमने और अन्य लोगों ने भी इन्हें साध्वी न वनने के लिए बहुत सर्ममाया है, पर ये अपने विचार पर भली भांति अडिग-अचल हैं। यद्यपि फलोधी में अभी कुमारी कन्यां की दी हां नहीं हुई है और इस लोक रूढ़ि की दृष्टि से हमं भी मना करते रहे; किन्तु योग्यता व धर्मनीति की । दृष्टि से । इनको दीनो लेना अनुचिते । नहीं है। केवल रूढि का पालन करने के लिए उत्कृष्ट त्याग वैराग्य की भावना की अवहेलना करना धर्मशास्त्र के विरुद्ध एवं नीति विरुद्ध है। अतः हम यह भेट आपको सादर समर्पित करते ' हैं । इनके पितृपचा और श्वेसुरपच दोनों से ही हम आज़ी ले

आये हैं। अब आप अच्छे मुहूर्त में इन्हें दीना देकर कुतार्थ करें।"

चिरतनायिका महोदयादि ने धन्यवाद पूर्वक 'तथाअन्तु' कह कर सवको प्रसन्न किया। वे सब बन्दना करके जब बापिस चले गये तो रत्नकुमारी को भी संकल्प पर दृढ़ रह कर दीना की अनुमृति ले लेने पर सहर्ष धन्यवाद दिया और इस अभूतपूर्व संफलता पर हार्द्विक वधाई दी।

रत्नकुमारी का नौ दिन से अनशन चल रहा था। वह आज ध्येय पूर्ति के साथ सम्पूर्ण हुआ। दूसरे दिन वहा पर श्री हेमसागर जी महाराज के व्याख्यान में रत्नकुमारी ने चतुर्विध संघ एवं अपने अभिभावकों के सम्मुख-आजीवन ब्रह्मचर्थ पालन की प्रतिज्ञा प्रहण की। वि० सं० १६४५ चैत्र शुक्ला ४ के दिन दीचा मुहूर्त निश्चित कर दिया गया।

इधर श्री पूनमचन्द्र जी वाफणा जो रत्नकुमारी के पड़ोस में ही रहते थे और तीन पित्नमां का नियोग हो जाते पर भी चौथा विवाह करने को प्रस्तुत हो रहे थे, अल्पनयस्का रत्नकुमारी को संयम की ऐसी हढ़ भानना और निरोधियों के सामने निर्भय होकर अपने लच्च की प्राप्त के लिए कच्टों की परवाह न करते हुये धीरता और वीरता से संघर्ष में विजय की बरमाला पहनते हुए देखा तो उन्हें अपनी विषय लोलपता पर बड़ी लच्चाः आई । इस कन्या को धन्य है कि यह कुमारी ही संयम प्रथ की पिका वन रही है। एक में हुं ऐसा अधम !

कि तीन विवाह कर चुका हूं फिर भी विषय विमुख नहीं हो रहा । श्रीर चौथा सम्बन्ध करने जा रहा हूं। मुमे धिक्कार हो! श्रव तो मैं भी इसी मार्ग का श्रनुसरण करूंगा।

श्रीर वे भी भगवान महावीर द्वारा निर्देष्ट पथ पर चलने की प्रस्तुत हो गये। रत्नकुमारी ने इन्हीं से श्रावश्यक कियाएं श्रीदि सीखी थी, एक प्रकार से वे इनकी शिष्या थीं। शिष्य के मार्ग को गुरु भी श्रपनावे यह कितनो श्राश्चर्यजनक वात है। इन्होंने भी दीचा ली श्रीर श्री सुमितसागर जी महाराज के शिष्य वने।

पूर्वोक्त मुहूर्त में उपयुक्त लाभूवाई एवं रत्नकुमारी की भागवती दीना सम्पन्न हुई। रत्नकुमारी का नाम 'रत्नश्रीजी', स्थापित किया गया और श्रीमती विवेकश्रीजी म० सा० की शिष्या वनाई गई। लाभूवाई का शुभ नाम 'लाभश्रीजी' रखकर श्रीमती श्रूर्य गारश्रीजी महाराज साहव की शिष्या घोषित की गई।

इस प्रकार रत्नकुमारी की अभूतपूर्व दीना सानन्द सम्पन्न हुई। अपने आप ताला खुल जाने वाली घटना से जनता में वैराग्य के इस अद्भुत प्रभाव की चर्ची सतत होने लगी और लोग कोकी प्रभावित हुए तथा भविष्य मे दीनेच्छुकों का मार्ग प्रशस्त और निविष्न सा हो गया। चिरतनायिकादि नव-दीनिताओं को लेकर लोहावट विहार कर गई।

# भगवान् आदीश्वर की प्रतिष्ठा में चमत्कार

इधर फलोधी में प्राचीन जीर्ण मन्दिर के पास नवीन मन्दिर का निर्माण हो रहा था और प्रतिष्ठा मुहूर्त समीप ही था। अतः फलोधी वाले इस शुभ अवसर पर पधारने की विनित लेकर लोहांबट में आ उपस्थित हुए और आपको पधारने की स्वीकृति देनी पड़ी। तदनुसार थोड़े दिन लोहांबट में विराज कर आप अपनी शिष्या मण्डली सहित पुनः फलोधी पधार गईं। फलोधी वालों ने प्रतिष्ठा कार्य के लिए महान् त्यागी वैरागी पृज्येश्वर सुखसागरजी महाराज साहव के गुरुवर्य मन्त्रशास्त्र के विशिष्ट-हाता, महाचमत्कारी श्रीमान् ऋदिसागरजी महाराज साहव को सादर आमन्त्रित किया था। "तीर्थाधिराज आयू पर होने वाली आशातनाएं इन्हीं महापुरुष ने वन्द कराई थीं", ऐसा उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

नवदीनिता वाल साध्वी रत्नश्रीजी महाराज ने एक रात्रि के उपाकाल में स्वप्न देखा कि श्री शेरिसिह जी मावक के यहां प्रथम तीर्थंकर आदीरवर भगवान की प्रतिष्ठा हुई। श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज ने अपना स्वप्न गुरुवर्या महोदया के सम्मुख निवेदन किया जिसे सुनकर वे अत्यन्त चमत्कृत और हिषत हुई। श्री शेरिसिंह जी को वुलाकर एक स्वप्नानुसार प्रतिष्ठा करवाने की प्रेरणा की। उन्होंने प्रसन्नता से इसे स्वीकार किया।

श्री शेरसिंह जी प्राचीन जीएँ शीएँ श्रीर जमीन में घंसे हुये मन्दर में से श्री श्रादीश्वर भगवान की प्रतिमा को महोत्सवपूर्वक श्रपने घर ले श्राये श्रीर फिर प्रतिष्ठा मुहूर्त पर यही प्रतिमा श्रप्टाहि नकोत्सव पूर्वक नवनिर्मित प्रासाद में विराजमान के गई। इस प्रतिष्ठा में जो चमत्कार प्रत्यच देखे गये वे श्राज भी प्रत्यचदशी महानुभावों द्वारा सुने जा संकते हैं।

जलयात्रा के वरघोड़े की तैयारियां जोर-शोर से हो रही थीं।

मारवाड़ में वसन्त में ही तेज धूप पड़ने लग जाती है और मिट्टी

ऐसी तप जाती है कि चने भुन जायं। इस समय तो प्रीष्म का

प्रचण्ड सूर्य अपनी प्रखर किरणों से ताप की वर्षा कर रहा था।

भगवान की पालकी उठाने वाले व्यक्ति, जल के कलश सिर पर

रखकर चलने वाली स्त्रियां तथा साधु—साध्वी ऐसी धूप मे विना

जूतों के कैसे चल सकेगे? लोगों के सम्मुख भारी समस्या

उपस्थित हो गई। विचारने लगे—क्या करे? वरघोड़ा जल्दी

निकल जाय तो सबको सुविधा रहे परन्तु यह असम्भव था।

शहर के वाहर से कलश लेकर आते आते कम से कम दोपहर

दिन चढ़ ही जायगा और मार्ग की धूल तपकर तवा हो जायगी।

उसमे नगे पाँव चल सकना कठिन ही नहीं, असम्भव है।

प्रतिष्ठाचार्य महोदय भी इस परिस्थिति से र्यनिमझ न थे। उन्होंने सबको आश्वासन दियाँ—चिन्ता न करो ! शासनदेव संब अच्छा करेंगे।

समय पर सत्रने देखा कि धीरे धीर बादल उसट् रहे हैं। थोड़ी देर में तो आकाश गहरे मेघों में आद्त हो गया। सबके हृद्य में हुए की लहरें उठने लगीं। चिन्ता के बादलों ने वित्वर कर मेघमाला का रूप धारण कर लिया. रिनिन्न वर्षा होने लगी और धरती का नाप शान्त हो गया। वरघें हे का जुलूम धूम-धाम से निकला। हजारों की मानव मेदिनी विभिन्न चित्र विचित्र वस्त्राभूषण् धारण किए देव देवाजनात्रों जैसे प्रतीत हो रहे थे। सधवा स्त्रियां विचित्र कलशों को शिर पर धारण किये वडी सुन्दर लग रही थीं। भगवान की पालकी के आगे पुरुपवर्ग गायन मण्डली सिहत चलना हुआ म्थान म्थान पर ठहर कर भगवान् के गुणवर्णनयुक्त संगीत में स्व पर के हद्यों का प्रमुदिन वनाता हुआ, उभयभव मार्थक और सफल बना रहा था। वर्षा थोडी देर पूर्व ही हो चुकी थी और अब केवल गगनाइए मध-मय छत्रयुक्त होकर जुलूम की दिवाकर के प्रखर ताप से रज्ञां कर रहा था। यह सब चमत्कार श्रीमान् ऋदिसागरजी महाराज साहव की मन्त्र शक्ति का था।

दूसरा अद्भुत चमत्कार दिक्पालों तथा नवप्रह की पूजा-वेलि वाकुला देते समय दिखलाई पड़ा । आकाश में उछाला जाने वाला विलिड्डय-वाटी वाकले नारियल आदि वापिस नीचे नहीं गिर, आकाश में लुप्त हो गये । केवल नारियल के छिलंक नीचे आ पड़े, गिरी अपर ही दिक्पालों ने ले ली।

इस प्रतिष्ठा महोत्सव पर गणाधीश श्रीमान् भगवान्सागरजी

महाराज साहव, श्रीमान सुमितसागर जी महाराज साहब, तपस्वी-वर श्रीमान छगनसागरजी महाराज साहव आदि मुनि मण्डल भी वहीं पधारे हुए थे।

श्रासन्न ग्रामों की जैनजनता भी इस प्रतिष्ठोत्सव पर वहाँ श्राई हुई थी। दूर देशों में व्यापारार्थे निवास करने वाले महानु-भाव भी इस शुभ श्रेवसर पर वहीं उपस्थित थे। वे सब उपर्यु क चमत्कार देख कर अत्यन्त प्रभावित हुये और गणिवर्य ऋदि-सागरजी महाराज की मुक्त कण्ठ से प्रशंसां करने लगे।

वि. सं. १६४८ की वैशाख शुक्ला २ शुभ दिन शुभ लग्न में भगवान आदीश्वर महा प्रभु वेदी पर विराजमान किये गये। इस प्रकार यह प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न हुआ।

संघने गणिवये श्रीमान ऋद्धिसांगरंजी महाराज को फलोधी चातुर्मास करने की श्रीयहर्पण विनर्ति की श्रीर श्रीपंति भगवंती सूत्र श्रवण करने की भावना व्यक करते हुये श्रात्यन्त विनम्न शब्दों में यहीं कुछ काल विराजने की प्रार्थना की उच्चर हमारी चरितनाथिका ने भी सूत्र सुनने की इच्छा प्रकट करते हुये ऋदि-सागरंजी महाराज साहव को फलोधी में ही चातुर्मीस करने की हार्दिक निवेदन किया।

ृ पूज्य-गणिवर्थः महोद्य ने सर्व की हार्दिकः अभिलाषा श्रीरं विनति।का विचारं करते हुये चार्तुर्मासः रहने। की स्वीकृति स्प्रदानं कर दी। ्र आप के श्रोजस्वी व्याख्यान प्रतिदिन होने लगे और भारी संख्या में जनता ने व्याख्यान श्रवण का लाभ लिया।

त्राप न्याय व्याकरण काव्यकोश त्रादि के प्रकाण्ड विद्वान् थे। श्रोर साथ ही व्याख्यान शैली भी इननी मरल हृद्यप्राही व वैराग्य रस गभित थी कि श्रोताजन श्रानन्दमग्न हो जाते थे।

प्रतिष्ठा से एक मास पूर्व श्रीमती केशरशीजी महाराज की कन्या जिस की छोटी-(पॉच वर्ष की) अवस्था होने के कारण उस वक दीजा न हो सकी थी, उसने अब संयमी बनने की अपनी अभिलापा व्यक्त की। ये अपनी माता के दीजित हो जाने के कारण लोहाबट में अपने नाना नानी के पास रहती थीं। उनकी अवस्था अब १३ वर्ष की हो चुकी थी। खीचन्द में श्री मनसुख्जी गुलेछा के सुपुत्र के साथ बाग्दान सम्दन्ध भी हो चुका था। वे नाना नानी आदि स्वजनों ने गृहस्थाश्रम में ही रह कर धर्न ध्यान करते रहने की राब दी, काकी प्रलोभन भी दिये, किन्तु उनका बैराग्य पतङ्ग के राग जैसा नहीं था जो प्रलोभनों के ताप से उड़ जाता। मजीठ का पक्का रंग था जो महस्त्रवार धुलने पर और धूप में रखने पर भी बैसा ही बना रहना है।

विक्रम सं. १६४८ की आपाइ शुक्ला ३ तृतीया के दिन शुभ महूर्त मे इनकी भागवती दीचा खूब धूम-धाम से हो गई। श्रीमती 'कनकश्रीजी' नाम स्थापन करके हमारी चरिननायिका पूट्येश्वरी की शिष्या वनाई गईं। ये हमारी परमाराध्या की प्रथम आवाल ब्रह्मचारिगी शिष्या वनीं। फलोधी के श्रावक-श्राविकात्रों की विनित और श्री भगवती सूत्र श्रवण करने तथा गणिवर्य श्री ऋद्धिसागरजी महाराज साहब से तात्विक ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से वि० सं० १६४८ का चातुर्मास त्रापने फलोधी में ही किया।

प्रातः गणिवर्य का व्याख्यान श्रवण करना तथा मध्याह में श्रवन्य विद्यापिनी साध्वियों के साथ गणिवर्य से 'त्रात्म प्रवोध' प्रन्य पठन करना, सेद्धान्तिक चर्चाएं करना हमारी चरितनायिका का नित्य नियम हो गया था।

श्रीमान् ऋद्विसागरजी महाराज भी वड़े वात्सल्यभाव से उन्हें शास्त्रों के गम्भीर रहस्य वताया करते थे श्रीर वे बड़े विनम्न भाव से जिज्ञास वनकर उन रहस्यों के श्रगाध सागर में श्रव-गाहन करती हुई श्रपने श्रापको कृत-कृत्य मानतीं थीं।

इस चातुर्मास में आपने नव उपवास का तप किया। श्रीमती श्रुगारश्रीजी महाराज ने १६ उपवास, श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज ने २० उपवास की तपस्या की।

चातुर्मास के पश्चात् आपकी प्रेरणा से फलोधी निवासी श्री हजारीमलजी कोचर ने संसारोद्धिग्न हो परम वैराग्य से संयम पथ के अनुसरण करने का निश्चय किया। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को आपकी भागवती दीचा हुई और 'श्री धनसागरजी महाराज' नाम रक्ला गया। उसी दिन वागमलजी गुलेखा की पुत्री और स्व० केशरीचन्दजी कोचर की पत्नी 'फूलवाई' भी महावीर प्रभु निर्दिष्ट सहासंयम पथ की पथिका वनी और उनका नाम 'धनश्रीजी' दिया गया।

कई दिनों से फलोधी के स्व० श्री सूरजमलजी भावक की वधू ड्योतिवाई भी आपके पास वैराग्य दशा में रह रही थी। उनकी भी भावना को सफल वनाया और श्रीमती सिंहश्री जी महाराज की शिष्या वनाकर 'प्रतापश्री' जी म० नाम स्थापन किया। इस महीने तक विद्याध्ययनार्थ अपने ही पास रक्खा। ये भी भविष्य में नामानुरूप प्रतापशांतिनी प्रवर्तिनी हुई । इनका विस्तृत चरित्र अन्यत्र प्रकाशित और प्राप्य है।

इन सब उत्सवों के समाप्त होने पर आपने अपनी शिष्या मंडली सहित विहार कर दिया और नागौर होते हुए नव-दीनिताओं की वड़ी दीना कराने पाली पधारीं। वहां तपरवीवर श्रीमान् छगनसागरजी महाराज साहव आदि ३ मुनिवर्य विराज-मान थे। उनके दर्शन करके अत्यन्त आनन्दित हुए। कुछ दिनों वहीं ठहर कर श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज, श्रीमती लामश्रीजी महाराज, श्रीमती कनकश्रीजी महाराज और श्रीमती धनश्रीजी महाराज की योगोद्वहन कियापूर्वक बृहदीना करवाकर दश साध्ययों सहित आप पुनः नागौर पधार गईं क्योंकि वहां वालों की आग्रहपूर्ण विनित प्रथम ही स्वीकृत की जा चुकी थी।

# प्रिय शिष्या का वियोग

नागौर मे आपका प्रवेश अत्यन्त धूम-धाम से हुआ। वहां की जनता आप श्रीमती जी के प्रभाव से भली-भांति परिचित थी। उधर से पूज्येश्वर गणाधीश भगवानसागरजी महाराज सहव से भी विनति की गई। वे भी मुनि मण्डल सहित वहां पधार गये थे।

प्रातःकालीन व्याख्यान मुनिराजों का होता था तथा मध्याह में हमारी चरितनायिका अपनी वैराग्यर्गाभत शैली से चरित्र (चौपाई) वांचती थी जिसे श्रवण करने सभी पुरुष, स्त्रियां, बालक, वालिकाएं समय पर उपस्थित हो जाते थे।

श्रावण और भाइपद मास में मासत्तमण पत्त्तमण श्रष्टाइयां श्रादि तण्स्याएं खूव हुईं। श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव ने १६ उपवास की तपस्या की। सब प्रकार से श्रानन्द मझल था। किसी प्रकार की चिन्ता न थी कि श्रकस्मात् ही श्रीमती केशरश्री जी महाराज का शरीर श्रस्वस्थ हो गया। श्रनेक प्रकार के उपचार श्रीषधि प्रयोग किये गये पर वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। उन्हें कोई लाभ न हुआ। रोग प्रति च्या बढ़ने लगा।

श्रीमती केशरश्रीजी महाराज की हालत दिन दिन गिरने लगी। उन्होंने श्रनशन करा देने की प्रार्थना की श्रीर श्रपनी गुरुवर्या—हमारी चरितनायिका महानुभावा से श्रपने श्रपराधों— अविनयादि के लिए समा याचना करते हुए निवेदन किया-पूज्येश्वरि! कनकश्रीजी अभी वालिका हैं, इन्हें सुयोग्य वनाने और संयम में सुदृढ़ रखने का प्रयत्न करियेगा। मैं नो अब कुछ दिन की मेहमान हूं।

पूज्येश्वरीजी महोदया ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा— तुम इनकी चिन्ता न करो और अपना मन शान्त रक्लो। तुन्हारी भावना अनशन की है तो समय पर अनशन भी करो देगे।

चितनायिकामहोदयादि सभी साध्यो मण्डल केंतर शिकी महाराज की सेवा में प्रति ज्ञाग तत्पर रहता था। चरिननायिका कभी देखती थीं कि अन्य साध्ययां किसी कार्य में मलग्न है अथवा वाहर गई हैं तो स्वयं लघुनीति आदि परठने में कभी न हिचकती थीं। यद्यपि केतरशीजी महाराज उन्हें विनमपूर्वक ऐसा न करने की प्रार्थना करतीं पर वे उन्हें चुप कर देती।

वे ऊपर से वड़ी घैर्यशीलता, गम्भीरवृत्ति और शान्ति का प्रदर्शन करती पर हृद्य में अपनी इस प्रिय शिष्या की अस्वस्थता और भावी वियोग से वड़ा कष्ट हो रहा था।

श्रीमती केशरश्रीजी महाराज ने पुन. विनम्न भाव से अपनी अभिलापा व्यक्त करते हुए सन्थारा करा देने की प्रार्थना की—भगवति! अव मैं नहीं वचूंगी, आप मुक्ते सन्थारा करा दीजिये।

चरितनायिका पूज्यवर्या के सम्मुख वड़ी विकट समस्या उपस्थित थी, 'संथारा' अनशन जिसमे भोज्य वस्तुओं का आजी-

वन त्याग कर दिया जाता है" कोई साधारण तप नहीं। करने वाला और कराने वाला दोनों ही अपने २ उत्तरदायित्व को पूरी तौर से समझने वाला हो। देश काल की परिस्थितियों, रोगी की अवस्थाओं भावनाओं और शास्त्रीय ज्ञान की पूरी जानकारी रखता हो तभी अनशन करा सकता है।

हमारी चरितनायिका महानुभावा ने विचार किया-इनकी अवस्था तो दिनोंदिन गिरती जा रही है। वचना असम्भव सा ही है और अन-शन करने की इनकी उत्कट भावना है। फिर भी गुरु महाराज और यहाँ के संघ की सम्मति से ही यह कार्य होना चाहिये। मुख्य २ श्रावकों-श्रीकुशत्तराजजी सौमागम नजी के ठारी जयवन्तमलनी, रावतमलनी डागा, अमरचन्द्नी खनान्ची आदि से सलाह करना ऋ।वश्यक है। तथा किसी ऋच्छे वैद्य से भी राय लेना उचित है। तद्नुसार सव को आमन्त्रित किया गया। काफी समय तक विचार विमर्श होता रहा । वैद्यजी ने कहा-चेष्टाएं अन्छी नही हैं. वच नहीं सकती। श्रावकों ने भी अपनी सम्मति दे दी । सन्थारा करा दिया गया । त्रास-पास के गांव के लोग सन्थारा वाले साध्वीजी के दर्शनार्थ त्राने लगे। श्रीमती केशरश्रीजी महाराज को श्रीगणाधीश महोद्य ने अन्तिम त्राराधना करवाई, ज्ञाता-ज्ञात मे*ं*लगे हुए दोपों 'मिध्यादुष्कृत' दिया । सर्वे से त्तमा याचना करके श्री नवकारमन्त्र का स्मरण करते हुए समाधि पूर्वक समताभाव की . साधना में लीन रह कर शान्तिपूर्वक उन का आत्मा इस नश्वर

शरीर को त्याग कर दिन्य देह धारण करने के लिए कान्तिक कृष्ण नवमी के दिन प्रातः काल ही दिन्य लांक को प्रयाण कर गया।

नागौर की देव गुरुभक्त श्रावकमण्डली ने वडी श्र्म-धाम से उन के पवित्र देह का श्राग्त संस्कार चन्द्रन काण्ठ, नारियल, धृत श्रादि से किया ।

श्रीमती केशरश्रीजी महाराज सरत स्वभाव गुरु भिक्त परायण और श्रत्यन्त विनयवती साध्वी थीं । इनके श्रमामयिक निधन से पूज्यवर्या चरितनायिका श्रादि को हादिक खेद हुश्रा किन्तु 'जातस्य श्रुवो मृत्यु' श्रथवा 'मरणं प्रकृति शरीरिणाम्' वाक्यों का स्मरण करके उन्हों ने सन्तोप धारण किया । निरुपाय थे । दूसरे, जन्म-मरण संयोग वियोग संसार का श्रटल नियम है । इस में कोई भी श्रपनी शिक्त से परिर्वतन नहीं कर सकता ।

यद्यपि केशरश्री नी महाराज श्रभी युवती ही थीं पर कराल काल किसी को भी नहीं छोड़ता। श्रपनी श्रपनी श्रायुन्धिति पूर्ण होने पर सभी जीव शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर को बारण करते हैं। काल के कराल चक्र में वाल युवा श्रीर बृद्ध, सभी श्रपनी श्रपनी वारी श्राने पर पिसते चले जाते हैं।

छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव जन्म मरण के इसी चक्र में भ्रमण करता रहना है। जीव के साथ जब तक पुद्गल (जड़) का संयोग है, इस चक्र से बच नहीं सकता। इस संयोग को दूर करने के साधन तप संयम हैं, इनका आचरण ही आत्मा को मुक्त कर सकता है। जन्म मरण के इस अनवरत चक्र से वचा सकता है। अस्तु।

चातुर्मास के पश्चात् श्रीमती श्रंगार श्रीजी महाराज साहब आदि चार को तो फलोधी की ओर विहार करा दिया और आप चार साध्वियों को साथ लेकर कुचेरा पथारे क्यो कि कुचेरा वाले अपने यहां पधारने का आग्रह कर रहे थे।

कुचेरा में आपने अपने अव्यर्थ उपदेशों द्वारा जनता को धर्म में विशेष स्थिर किया। मन्दिर की सुन्दर व्यवस्था पर सन्तोप व्यक्त किया।

मेरता के अप्रगएय श्रावक कई वर्षी से आपको मेरता पधार ने का आप्रह कर रहे थे। वे समय देख कर अब के कुचेरा मे आ पहुँचे और अत्यन्त आप्रह करके आपको मेरता ले गये।

मेरता में त्रापका खूव धूम-धाम से प्रवेश हुआ। आपका व्याख्यान सुनने जैन जैनतर प्रजा काफी संख्या मे एकत्रित होती थी।

त्रापके व्याख्यान कैसे ऋद्भुत प्रभावशाली थे। इस को निम्नलिखित घटना भली भांति प्रमाणित करती है।

मेरता में ही रहने वाले श्रीचन्दनमल जी भएडारी की पौत्री श्रीर श्रीदेवीचन्दजी सुराणा की विधवा पत्नी फतेकंवर वाई तथा उनकी श्रलप वयस्का पुत्री सौभाग्य कुमारी की भावना असार नंसार के भोगों को नासिकामलवत् त्याग कर भगवान् महावीर के पुनीन पथ का अनुसरण करने की हो गई।

ं उन्होंने गुरुवर्यी महोदया से दीजा देने की प्रार्थना की। गुरुवर्यी ने फरमाया-भद्रे ऐसी भावना है तो अपने कुंटुम्बी जनां से आजा प्राप्त करो।

फतेकंवर वाई ने कहा—मेरे कोई समीपी कुटुम्बीजन तो हैं नहीं, दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी आजा की क्या अवश्यकता है। मेरे पीहर वालों की आजा सरलता से मिल जायगी। उस में कोई विशेष विघ्न या रुकावट नहीं होगी, ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है।

श्रीर तद्नुसार फतकंवर वाई ने श्रपने पिनृपन्न वालों से श्राह्या भी ले ली। दीन्। का मुहूर्त फाल्गुन कृप्ण द्वितीया का निश्चित हुआ।

डधर फतेकंवर वाई के श्वसुर पत्त के कुटुम्बी जनों ने इस में अपना घोर अपमान सममा और उन्होंने राज्य मे एक इस आशय की अर्जी देदी कि हमारे कुटुम्ब की एक स्त्री अपनी छोटी कन्या को साथ लेकर दीना ले रही है। मेरता के हाकिम ने एक हुकुम निकाल कर उक्त मुहुत पर होने वाली दीना रोक दी।

यह मामला वहाँ से जोधपुर तक पहुंचा फतेकंवर वाई के पिनृपत्त वाले जोवपुर में भी गवे। वहाँ वरावर इ केस की सुनवाई हुई न्यायाधीशों ने फतेकंवर वाई के पत्त मे निर्णय देते हुए कहा- फतेकंबर की दी ज्ञा उनके खुद के अधिकार में है तथा कन्या की भी वही कानूनो अभिभाविका हैं।

चरितनायिका के रहंने का कल्प-दो मास पूर्ण हो चुके थे। ऋतः वहाँ से विहार कर के वे ऋजमेर पधार गई । दोनों विरा-गिनियाँ माता-पुत्री उन के साथ ही थी।

 अब फतेकवर ने आपसे प्रार्थना की-मेरी दीचा लेने की तीव्र भावना है अतं आप यहाँ ही मेरी दीचा करा दीजिये।

गुरुवर्या महोदया ने अजमेर के अप्रगण्य आवकों श्री गुलाव चन्दजी मंचेती श्री कतेमलजी भड़गतिया श्रीकेशरीमलजी ल्णिया आदि को फतेकंबर की भावना वतलाई। उन लोगों ने वडी प्रसन्नता से वहां दीना कराना स्वीकृत किया।

उन दिनों प्रसिद्ध फर्किड योगीराज श्री चिदानन्दजी महाराज भी अजमेर मे ही विराजमान थे। उन्हों ने भी इस दीचा का हार्दिक समर्थन किया और उत्सवपूर्वक इस कार्य को समपन्न करने की प्रेरण की।

दीचा का मुहूर्त विक्रम संवन् १६५० की ज्येष्ठ कृष्ण १३ का निश्चित हुआ । श्री भड़गतियाजी की कोठी पर योगीराज श्रीचिन्दानन्दजी सहाराज की अध्यच्ता में विरागिनी फतेकंवर को दीचा दी गई। और फतेश्रीजी नाम दिया गया।

रीत्यर्नुसार दूसरे दिन नवदीिच्चता को साथ लेकर हमारा यह पूज्य साध्वी मण्डल पुष्कर पधार गया। दो दिन वहां ठहर कर अपनी धर्म देशना से वहां के निवािमयों को धर्म में हढ किया।

#### व्यादर में धर्मोद्योत

पुष्कर के वाजार में आप का व्याख्यान हो रहा था, सैंकड़ों जैन अजैन तथा अजमेर के भी कितन ही श्रावक श्राविका व्याख्यान श्रवण कर रहे थे। आपका प्रभावशाली और मंसार की असारता का दिग्दर्शन कराने वाला प्रवचन चल रहा था।

व्यावर के कुछ आवक भी जो फतेकंवर की दीचा देखने आये थे, वहीं उपस्थित थे। उन लोगों ने आपसे व्यावर पधारने की साग्रह प्रार्धना की। वे वोले-आप एक वार पहले व्यावर पधारी थीं किन्तु कुन्थुआजीवों की उत्पत्ति हो जाने से आप हमारे यहा चातुर्मास न रह सकीं और पाली पधार कर वहां चातुर्मास किया था, अवके हम लोगों पर भो कुपा हिंद्र होनी चाहिये। व्यावर मे चातुर्मास करने से हम लोगों को आपश्री के तात्विक व्याख्यान अवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तथा आविका वर्ग जो धामिक ज्ञान से अनिभज्ञ सा है, उन्हें भी धार्मिक कियाएं सीखने की सुविधा मिलेगी। जैन शासन की प्रभावना के अतिरिक्त आप को जन सेवा का लाभ भी होगा; अतः अवके तो आप अवश्य व्यावर पधारिये।

गुरुवर्ग्या ने शान्त भाव से 'वर्त्तमान योग' कहा। इधर अजमेर वाले व्यावर वालों से कहने लगे-वाह साहव! यह कैसे हो सकता है। अब के तो गुरुणीजी साहव का चौमासा हम

व्यावर वालों ने कहा-हम यहीं ठहरें गे श्रीर सुवह व्यावर की श्रीर विहार करायेगे तथा साथ ही जावेंगे।

अजमेर वालों ने देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। ज्यावर ही ले जायेंगे। तब वे शान्त हो गये।

प्रातः काल विहार हो गया। ज्यावर वाले साथ थे ही, उन्होंने गुरुवर्या से ज्यावर पधारने की सविनय प्रार्थना की। गुरुवर्या ने भी अत्यन्त आग्रह देख कर ज्यावर चलने का निश्चय कर लिया। और ज्यावर की तरफ प्रयाण कर दिया।

मार्ग के प्रामों में धर्मोपदेश करतीं व्यावर : पधारीं । व्यावर वालों ने वड़े शानदार ढंग से आपका प्रवेश कराया ।

श्राप वहां पर व्याख्यान में श्रीज्ञांता सूत्र श्रीर भावनाधिकार में श्रीवर्द्ध मान देशना फरमाती थीं। श्रापके व्याख्यान में अन्य सन्प्रदाय के लोग भी श्राया करते थे। श्रीज्ञाता सूत्र में हौपदी का भी श्राख्यान श्राता है। 'हौपदी जिन प्रतिमा' की पूजा करती थीं' यह वर्णन श्राया तो एक श्रावक महाशय बोले—वह तो काम-देव की प्रतिमा पूजती थी, जिन प्रतिमा की वात तो हमने कभी सुनी ही नहीं। यह तो श्राप टीका में लिखी बात कर रही हैं। गुरुवर्या ने गम्भीरता से फरमाया, श्रावकजी। मूल पाठ में भी यह बात है, श्रापको विश्वास न हो तो पाठ प्रस्तुत है। श्राप देख सकते

हैं। 'जिन पिडमा' शब्द है कामदेव पिड़माने किही लिखा ही नहीं है। दूसरे द्रौपदी जिन प्रतिमा के सम्मुख शक्तस्तव से प्रार्थना करती थी, वह शक्तस्तव जिनेश्वरदेव को छे। इकर अन्य देव के सम्मुख कैसे बोला जा सकता है? उसमें जितने भी विशेषण हैं वे केवल तीर्थरदेव के ही हो सकते हैं।

वह श्रावकजी सकपका गये श्रीर कुछ उत्तर देते वन नहीं पड़ा तो वोले ये पाठ जितयों ने वदल दिये हैं।

्र गुरुवर्घ्या ने फरमाया-तव तो ये सारे शास्त्र ही आप लोगों को अमान्य होने चाहिये।

श्रावकजी वोले-हम तो केवल वक्तीस सूत्र ही मानते हैं। ऐसे सूत्र जिनमे जिन प्रतिमा की पूजा आदि का वर्णन हो उन्हें हम नहीं मानते।

गुरुवर्याने सिस्मत उत्तर दिया-भोले भाई। यह ज्ञाता सूत्र है, द्वादशाज्ञों में इसका छहा नम्बर् है और आपक सान्य वत्तीस सूत्रों में ही इस की गणना है। यही क्यों! वत्तीसों में ही श्री भगवती सूत्र, श्रीराजप्रश्तीय सूत्र, श्रीसमवायाज्ञ सूत्र, श्रीजी-वाभिगमसूत्र, श्रीजम्बूहीप प्रज्ञान्त सूत्र आदि है, जिन में स्पष्ट रूप से जिनप्रतिमाओं, सिद्धायतनों, शास्वत जिनायतनों और उन में होने वाली जिनपूजा भिक्त नृत्यगायन आदि का स्पष्ट वर्णन है। आप लोग उन सूत्रों को मानते है, किन्तु उनमें आने वाली बातों को नहीं मानते, यह कैसी सूत्र मान्यता है ? हमारी समम में नहीं आती। इतने में ही एक दूसरे श्रावक महोदय वीच में ही वोल उठे— हॉ साहव! सुनते तो हम भी हैं ,पर यह देवताओं का कर्तव्य है, श्रावकों का नहीं।

गुरुवर्या ने पूछा--देवताओं को इस कर्तव्य का पालन करते पुरुव वन्ध होता है या पाप वन्ध ! जिन भक्ति का फल उन्हें कैसा मिलता है, शुभ यां अशुभ ?

श्रावक जी—यह तो हमने कभी पूछा नहीं। परन्तु मन्दिर वनवाने, पूजा श्राविकरने में जीव हिंसा होती है श्रोर हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है ?

गुरुवर्या ने शालीनता से कहा—द्रव्य पूजा मे जो हिंसा होती है वह द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं। इसी प्रकार साधु साध्वी बिहार करते हैं, नदी उतरते हैं, उसमे द्रव्य हिंसा तो है परन्तु भाव हिंसा नहीं है।

श्रावक जी मृद्र से बोले—नदी उतरने की तो भगवान की श्राजा है। पूजा करने की श्राज्ञा कहां दी है।

गुरुवर्या ने मृदुता से कहा—नदी उतरने की जैसे साधु साध्वी को आज्ञा है वैसे ही आवक आविका को पूजा करने की आज्ञा है। उपासक दशांग सूत्र मे आवकों के अधिकार मे आता है कि अन्य तीथीं द्वारा गृहीत चैत्य मे वन्द्ना नमस्कार नहीं करना इत्यादि वर्णन स्पष्ट रूप से आता है। और सूत्र, पुस्तकों आदि छपाने मे भी जीव हिंसा तो होती ही है फिर भी लाभ का कारण होने से छगते ही हो। ऐसे ही भगवान् जिनेश्वर की पूजा भी भाव शुद्धि हेतु होने से सुझ पुरुषों द्वारा आचरणीय है।

शास्त्रों में चारिन चेप, सातनय, सातमंगी चार प्रमाण जैन दर्शन को सममाने के लिए तथा वस्तु के स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए वताये गये हैं। जिस प्रकार नाम निचेप मान्य है, उसी प्रकार स्थापना निचेप भी पूजनीय, वन्दनीय और माननीय है। 'समवसरण में स्वयं तीर्थंकर भंगवान पूर्वी भमुख विराजते हैं। तीन दिशाओं में तो देव निर्मित स्थापना जिन ही होते हैं। वे विस्व सर्व परिषद् द्वारा वन्दनीय पूजनीय हैं।

ं उक्त श्रावक जी विचारमग्न हो गये और थोड़ी देर वाद वोले—आप फरमाती हैं सो सत्य है, मैं इतने दिन ये वार्ते नहीं जानता था। अब अवश्यं दर्शन पूजन किया करू गा। और उन श्रावक जी ने खड़े होकर आपसे दर्शन का नियम लिया।

इस प्रकार कई श्रावकों को वहां आपने शुद्ध सनातन जैन धर्म की शिला दीचा से उनकी गलत धारणाओं को मिटा कर उन्हें सच्चे जैन धर्म का अनुयायी बनाया।

आपकी विद्वता से प्रभावित होकर, कई अन्य सम्प्रदाय वाले आपके व्याख्यान मे आते और आपकी मधुरवाणी की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किया करते थे।

कई श्रावक श्राविका और वालक वालिकाएं धार्मिक क्रियाएं

चैत्यवन्दन, सामायिक, प्रतिक्रमण त्रादि 'सीखने त्राया करते थे।

श्रापके प्रभावशाली उपदेश से वहां पूजाएं, स्वधमीवात्सल्य श्रद्वाई महोत्सव श्रादि कई धामिक कार्य हुए।

उधर साध्वी मण्डल ने भारी तपस्याएं कीं। श्रीमती धनश्रीजी महाराज ने २१ उपवास, श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज ने ७ उपवास और श्रीमती फतेश्रीजी महाराज ने पांच पांच उपवास इक्कीस वार किये अर्थात् पंचोले २१ किये। श्रावक श्राविकाओं मे भी अमूतपूर्व तपस्याएं हुई।

कितने ही दम्पितयों ने आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया। उक्त तपस्याओं और ब्रतों के उपलज्ञ में तब्रस्थ जैन जनता ने अष्टाह्मिकोत्सव तथा प्रभावनाएं करके अपने न्यायोपार्डिजत द्रव्य-धन का सदुपयोग किया। इस उत्सव पर समीपस्थ ब्रामों के निवासी भी व्यावर में आये थे।

चार मास तक धार्मिक कार्यों की धूमधाम रही। इस प्रकार विक्रम संवत् १६४० का चातुर्मास बड़े आनन्दपूर्वक व्यतीत हुआ।

वहाँ के लोगों ने मौनैकादशी तक विराजने की साग्रह विनिति की किन्तु आपने फरमाया-आप लोगों की विनती युक्ति-युक्त है। किन्तु आस-पास के गांवों की जनता को भी लाभ मिलना चाहिये। साधु जीवन की पवित्रता के लिए विहार करते रहना ही श्रीयस्कर है। इवतः ज्ञाप लोगों को हमारी संयम रज्ञा, का भी ध्यान रखना ज्ञावश्यक है।

व्यावर के श्रावकों ने मोचा-श्रापक विचार कितने उच्च है, धन्य है ऐसी ही जन कन्याण की भावना के कारण श्राप श्रीमतीजी इतनी प्रसिद्ध हुई हैं, इन्हें रोकना उचित नहीं। वे बोले श्रापके श्राचार-विचार श्रत्यन्त श्रेष्ठ हैं। हम श्रापको विशेष नहीं रोकेंगे किन्तु यहाँ कुछ श्राविकाश्रों की भावना कल्याणक-तर करने की है उस तप को शहण करा कर श्राप विहार करें तो श्रत्युत्तम हो।

तद्तुसार स्रापने मार्ग शीर्ष कृष्ण पञ्चमी को उक्त तप प्रहण करा कर पण्ठी के दिन वहाँ से विहार कर दिया।

मार्ग के प्रामों में धर्म प्रचार करतीं आप पीपिलया प्रधारीं और वहाँ के लोगों का अत्यन्त आपह होने से सात दिन ठहर कर धर्म देशना दी, जिस से वहाँ के नियासियों ने धर्म का स्वरूप सममा और श्रावकोचित ज्ञत-नियमादि धारण किये।

वहाँ से आपने सोजत में पदार्पण किया। मोजत मे आपके व्याख्यानों की धूम मच गई। सैंकड़ों नरनारी व्याख्यान में उपित्र होने लगे। आप की मधुर वाणी की सभी प्रशसा करते हुए चातुर्मीस करने की प्रार्थना करने लगे। चातुर्मीस अभी काफी दूर था, अतः आपने वर्तमान, योग कह कर सबको शान्त कर दिया

श्रावकों ने कुछ दिन ठहर कर ही धार्मिक जागृति करने की भार्थना की । इस प्रार्थना को स्वीकृत करना ही पड़ा और १४ दिन तक वहाँ रह कर आपने धर्म की ज्योति जगा दी। वहाँ पर आपने व्याख्यान में 'गौतम पुच्छा'नामक अन्य पर विवेचन आरम्भ किया। जिसे सुन कर कई व्यक्तियों ने आलोचनातप' लिया।

'गौतम प्रच्छा' एक छोटा सा प्रनथ है और इस में भगवान् गौतमगणधर ने भगवान् महाबीर प्रभु से अनेक प्रश्न किये हैं यथ-किस पाप के फलस्वरूप जीव अन्धा, काना, लूला, वहरा, गूंगा आदि होता है ? भगवान् ने इनके उत्तर दिये हैं। इस में उदाहरण स्वरूप वोधदायक कई कथाएं भी हैं।

आपकी वैराग्य रसवाहिनी प्रवचन सरिता में अवगाहन कर के एक लघुकर्मी श्राविका—मुहता अमृतराज जी की विधवा धर्म पत्नी महताव वार्ड का हृद्य स्वच्छ हो गया और संयम लेने को प्रस्तुन हो गई किन्तु चरितनायिका किसी को यों एकदम दीज्ञा नहीं देती थीं। दोज्ञाधिनी को कुछ दिन अपने साथ रख कर उसकी प्रकृति-स्वभाव आदि जान लेने पर, सयम के थोग्य विधिविधान सीख लेने पर ही वे भागवती दीज्ञा देती थीं। केवल जमात वढ़ाना ही उनका ध्येय नहीं था। वे चाहती थीं कि अपने तप त्याग संयम व ज्ञान से स्वपर श्रेय साधन करने वाली आत्माएं ही इस पुनोत वेश को धारण करे।

वाचकवृन्द । त्र्राप पढते त्रा रहे हैं कि चरितनायिका का शिष्या समृह तप-त्याग में कितना त्राप्रसर रहता त्रा रहा है। यदि

<sup>\*</sup> तमे हु ! दोषों के प्रायश्चित स्वरूप त्रालोचना तप किया जाता है।

हम इन्हें तपिस्त्रितियों का समृह कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ये सत्र प्रायः सम्पन्न व सम्भ्रात घरों की कन्याएं और महिलाएं हैं। किसी धनादि के अभाव में मृद मुंहा कर केवल डदयपूर्ति करना इनका लद्द्य नहीं। अपितु आत्मकल्याण की साधना में लीन रह कर सानव जन्म सफल करते हुए मुनि मार्गन में अप्रसर होना इन का ध्येय है। अस्तु।

महताव वाई को आपने कहा-तुम्हारी भावना अत्युत्तम हैं किन्तु अभी हमारे साथ रह कर तुम साधु जीवन के ये ग्य अपनी चर्या रक्लो। उचित समय आने पर हम दीचा दे सकेगी और अपने सम्बन्धियों से आज्ञा लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। अत. आज्ञा लेकर ही हमारे साथ चल सकती हो अथ्वा जब आज्ञा मिले तब हमारे पास आना उचित है।

विरागिनी महताव वाई ने कहा-महासतीजी जैसी आप श्रीमतीजी की आज्ञा होगी, वैसा ही करूंगी।

गुरुवर्ग्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भावना सफल हो । यहां से आप पाली पधारीं । कुछ दिन वहां ठहर कर धर्म प्रचार किया । साथ शुक्ला सप्तभी को वहां से विहार करके मरुधर की राजधानी जोधपुर पधारीं ।

जोधपुर भी श्रोसवालों का केन्द्र हैं। राजस्थान के सब नगरों की श्रपेत्ता यहां श्वेताम्वरों की श्रावादी श्रत्यधिक है। सभी गण्यदाय वाले काफी सख्या में बसते हैं। कुछ राज्य कर्मचारी वैष्ण्व धर्म के अनुयायी भी हैं, जो अपने महाप्रभु राजाओं के कारण जैन धर्म से विमुख वन गये हैं

जोधपुर से वाहर दीवान पूनमचंद जी मुहता का वनवाया हुआ भगवान पार्श्वनाथ का मन्दिर है जो मुहताजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है।

वहां पर आप सात दिन तक विराजीं और व्याख्यान दिया। जोधपुर से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में जनता मुहताजी के मन्दिर में आकर आपके अनुपम व्याख्यानों का लाभ लेती थीं। वहाँ दिन भर मेला सा लगा रहता था। आपके उनदेशों से प्रभावित होकर केवल सात दिन में ही एक वाई—मुहता पंचान-दासजी की धर्मपत्नी की भावना असार संसार को त्याग कर भागवती दीचा प्रहण करने की हो गई। उन्होंने आपको जोधपुर में ही विराज कर दीचा देने का आपह किया किन्तु आपने इतनी शीवता से दीचित करना अम्बीकार कर दिया। दो महीने वहाँ ठहरने की स्वीकृति वड़ी कठिनता से दी।

जोधपुर में धूम-धाम से आपका प्रवेश हुआ। आवक आवि-काओं से विरी हुइ आप केशरियानाथ जी के मान्दिर के पास की धर्मशाला में पधारी। थोड़ी देर देशना देकर आपने उपस्थित जनों को मागलिक सुनाया।

त्राप दो महीने वहाँ विराजी। प्रतिदिन आपके व्याख्यान होने लगे और सारे शहर मे आपके व्याख्यानों की चर्चा होने लगी। वहे २ राज्याधिकारी आपका प्रवचन सुनने आते थे न्तर मुक्तकएठ से प्रगंसा करते हुए आपकी व्याख्यान शैली की मधुरता और तात्विक वार्त्तालाप के विषय में अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करते थे।

चातुर्मास के लिए अत्यन्त आग्रह होने पर भी फलोधी पहुंचने की शोधता के कारण आप उनकी आग्रहपूण विनित स्वीकृत न कर सकीं।

फलोधी में आपकी पूज्य गुरुवर्घाएं -श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज साहवा, श्रीमती लच्मी श्रीजी महाराज साहवा व श्रीमती मग्नश्रीजी महाराज साहवा विराजमान थीं। उनकी आज्ञा शीघ फलोधी पहुंचने की थी। अत. आपने वैशाख कृष्ण पन्न में जोधपुर से फलोधी की ओर प्रयाण कर दिया।

विरागिनी महताव वाई जोधपुर वाली आपके साथ ही पैदल जाने को उद्यत हो गई किन्तु आपने फरमाया-गृहस्थिनियों को साथ रखने से हमें चारित्र में दूपण लगने का भय रहता है। अतः तुम को साथ रखना ठीक नहीं। तुम्हे फलोधी आना है तो आ सकती हो।

उस युग में हमारा ये पूज्य साध्वी मण्डल गृहस्थों को साथ नहीं रखता था। यहां तक कि मार्गदर्शक भी साथ रखने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता था।

जो वपुर से फलोधी का मार्ग अत्यन्त कष्टप्रद है, और अभी तो प्रीप्म ऋतु थी। इस ऋतु में विहार और वह भी मरुभूमि में! कितना कप्टकर है, भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। सार्दे आठ वजे तो श्रूप में तप कर वाल्र्रेत भाड़ जैसी हो जाती है। सूर्योद्य हुए विहार करना और पांच कोस मार्ग तय करके अगले गांव में पहुँचना पड़ता है। वीच में भोपड़े तो दूर रहे, पेड़ का नामो-नितान तक नहीं। चलने वाले साधु साध्वियों के पांव टखने तक घूल में थंस जाते है। छाले पड़ जाना तो साधारण वात है।

हमारा यह साध्वी मण्डल तिंवरी से श्रोसियां की श्रोर प्रयाण कर रहा था। छः कोश लम्बा रास्ता। मार्ग में केवल एक स्थान पर जाटों के दो चार मोंपड़े वने हुए है। चलते २ पिपासा से कण्ठ सूखने लग गयं। ऊपर प्रचण्ड सूर्य का ताप श्रोर नीचे तपी हुई वालू! कठिनता से उक्त मोंपड़ों के पास—जो दाना माना की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है, पहुंचा। वहां के निवासियों से स्थान की याचना की। वे वोले—महाराज मोंपड़े तो खाली नहीं है, हॉ रात में वकरियों को वन्द करने का ढंका हुआ स्थान है वहां ठहरना चाहें तो ठहर सकती हैं। हमारे यहां रूखी वाजरे की रोटियाँ श्रीर छाछ मिल जायेगी। हम गरीवों के पास श्रीर वस्तुएं तो कहां से श्रा सकती हैं।

गुरुवर्या ने विचार किया—आगे ओसियां तक तो अव पहुँचना असम्भव सा हो है, क्योंकि धरती ऐसी तप रही है कि चार कदम भी चल सकना कठिन है। आज तो यहीं की स्पर्शना दीख़ती है।

वे किसानों की आजा लेकर उस भोंपड़े में ठहर गई। मोंपड़े में कच्चा आंगन भी नथा। कारण कि वहां रात में भेड़

वकरिया रक्खी जानी थीं। मींगिए यों का ढेर पड़ा था। नृत्र की गन्य त्रा रही थी। उसी में डेरा डालना पड़ा। वीजों और वाजरे की रोटी तथा डाइ लेकर संयम यात्रा का निर्वाह किया। थे ड़ा गरम पानी भी मिल गया जो एक पात्र में हांडियां थोने के लिए रक्खा था। साधु जीवन की यही तो विशेष कठिनाइयां हैं और इसीलिए माधुत्व की सावनां में सावारण व्यक्ति नहों लग सकता।

वहा लोगों को और स्त्रियों को आपने क्रव्यसनों—तम्बाक्र, अफीम आदि की हानियां सममाई जिससे कइयों ने त्याग कर दिया।

स्त्रियों को ऋहिंसा की महत्ता और हिंसा से होने वाले दुः लों का स्वरूप वतला कर जूये न मारने की प्रतिज्ञा करवाई।

दूसरे दिन विहार करके श्रे सियां श्रादि प्रामों मे एक दिन एक रात्रि निवास करती हुई श्राप लोहावट पहुँची श्रीर वहां के श्रावकों के भक्ति भरे श्राग्रह से कुछ दिन वहां विराज कर श्रपने मधुर प्रवचनों से धर्न भावना जायन की। श्राविकाश्रों को धार्निक शिक्ता प्राप्त करने का उपदेश दिया श्रीर कई वालक वालिकाश्रों को नित्योपयोगी विधि विधान सिखाये।

फलं। थी के कितने ही श्रावक श्राविका आपके दर्शनार्थ तथा चातुर्मास की विनित करने लोहावट आ पहुँचे। उधर लोहावट वालों का भी आग्रह कम नहीं था. परन्तु गुरुवर्या उद्योतश्रीजी महाराज साहिवा की आजा फलोधी आने की थी। अत आपने उन्हें किर कभी म्परीना होगी तो आना होगा' ऐसा आश्वासन देकर शान्त कर दिया और फलोधी पधार गईं।

## फलोधी में पुन: पदार्पण

चिरितनायिका के कले। भी में प्यारने से वहां के निवासियों के मन मयूर नृत्य करते लगे। वडी धूमधाम से आपका प्रवेश हुआ और आपने गुरुवर्याओं के दर्शन करके अपने आप को धन्य और ऋतार्थ अनुभव किया। गुरुवर्याओं ने भी आपकी शासन सेवा पर ऋत्यन्त प्रसन्तना व्यक्त करते हुए अनेक आशीर्वादरूपी जल विन्दुओं से आपको आभिषिवत किया। ऐसी विनयवती प्रभावशालिनी शिष्या पर किस गुरुवर्या को गौरव न होता?

इनके उपदेशों से गुरुवर्या महोद्या के शिष्या परिवार में आशातीत वृद्धि होतो जा रही थी। जहां भी चातुर्मास किये, धर्म की विजय दुन्दुभि निनादित करते हुए जैन शासन की ध्वजा को फहराया था। इन कारणों से वात्सल्यपूर्ण, हिताभिलापिणी, गुरुवर्याये आनन्दित होती थीं।

विरागिनी महताव वाई जोधपुर से आज्ञा लेकर फलोधी आ पहुँची । वि० सं० १६४१ की आपाढ़ शुक्ला ६ के दिन शुभ मुहूर्त में उन्हें भागवती दीज़ा के संस्कार से संस्कृत किया गया। 'महतावश्रीजो महाराज' के अभिधान से वे सुशोभित हुई। खीचन्द् से श्रावक श्राविका वर्ग महोत्सव पर आया हुआ था। आपको खीचन्द् शहर पावन करने की प्रार्थना की। आपने अपना विचार फलोधी में गुरुवर्ध्या महोद्या की सेवा में रहने का व्यक्त किया। वे गुरुवर्धा उद्योतश्री की महाराज की सेवा में पहुंचे। उन्होंने श्रीमती शृंगारश्री की महाराज को चार साध्वियों के साथ खीचन्द भेजने का निर्णय करके खीचन्द वालों की आशा पूर्ण की।

खीचन्द में नवदी जिता महतावश्री जी महाराज ने मास जमण का उत्कृष्ट तप किया जिससे धर्मो द्योत हुआ।

इधर हमारी चिरतनायिका ने फलोधी रह कर गुरु रेवा के अनुपम लाभ के साथ ही मध्याह में अवक आविकाओं के मध्य नवरसमय 'श्री जयानन्द केवली रास' का व्याख्यान सुनाया। प्रातःकाल का व्याख्यान 'जैनन्यायाम्भोतिधि श्रीमद् विजयानन्द सृिर (आत्मारामजी) के शिष्य श्री हंसविजय जी महाराज फरमाते थे।

फलोधी में अन्य शहरों जैसा गच्छायह नही था, न अब है। सभी गच्छों के साधु साध्वयों के प्रति सव लोगों का पूच्य भाव रहा है और आज भी अधिक पचपात नहीं है।

राजस्थान के निवासी स्वभावतः ही धर्म प्रेमी और गुणप्राही होते हैं। अपने अपने सम्प्रदायों की परम्परा का पालन करते हुए गुणीजनों के स्वागत सत्कार और सम्मान में अपसर रहते आये हैं। अस्तु।

चरितनायिका ने इस चातुर्मास में भी श्रद्धाई तप किया श्रीर श्रीमती धनश्रीजी महाराज ने १६ उपवास किये। श्रन्य साध्वीजी महाराजों ने भी शक्त्यनुसार तप किया।

इयर श्रावक श्राविकात्रों में भी मासत्तमण श्रहाइयाँ पंचरंगी श्रादि तपस्याएं श्रत्थिक होने से फलोधी तपोवन सा प्रतीत होने लगा।

समय मिलने पर श्रावकगण से तत्व चर्चा करने में तल्लीन हो जाना हमारी चरितनायिका पूच्येश्वरी का दैनिक कार्य-क्रम था। दिन में विश्राम का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि शिक्त-शाली साधु साध्वी को दिवा निद्रा का शास्त्रों में निपेध ही है। कभी कभी तो आहार पानी करने के समय में व्यतिक्रम हो जाता था। पौरुपी का प्रत्याख्यान (दिन का प्रथम प्रहर) प्राय- नित्य ही किया करती थीं। तप के लिए ही साधु जीवन है। मुनि का अपर नाम तपोधन उनकी चर्या से स्पष्ट दृष्टिगोचर और सार्थक हो रहा था। आप सचमुच ही साकार तपोमृति थीं।

इसी चातुर्मास के पश्चात् फलोधी के अप्रगण्य सेठ पूलचन्दजी गुलेछा ने समवसरण की रचना करवा कर अण्टा- ह्यिकोत्सव करके अपनी न्यायोपाजित चञ्चला लद्दमी का सदुपयोग किया और पुण्योपाजिन के साथ-साथ लद्दमी को स्थिर कर लिया, ऐसा भान होने लगा। अर्थात् उनकी लद्दमी वहुत समय तक रहने का विचार करने लगी क्योंकि लद्दमी भाग्यशालियों को छोड़ कर दूसरे के यहाँ जाना पसन्द नहीं करती।

इसी महोत्सव के अवसर पर फलोधी निवामी स्व० मगन-मलजी बैंद की धर्मपत्नी धूली बाई ने मार्गशीर्ष शुक्रला पूर्णिमा के दिन शुभक्तण में भागवती प्रव्रज्या अंगीकार की और चरित-नायिका की शिष्या वनीं। उज्जवलश्रीजी नाम रहा गण।

ये कई वर्षों से दीना लेने की श्रिभलापिणी थीं, श्रीर श्राज्ञा प्राप्त न होने के कारण त्यागमय जीवन यापन कर रही थीं। श्रव के चरितनायिका के उपदेशों से प्रभावित होकर सम्बन्धियों ने श्राज्ञा दे दी श्रीर इनकी चिरवाञ्ज्ञा सफल हो गई।

इधर श्रीमती मग्नश्रीजी महाराज साहिवा ने अभी तक जैसल मेर की यात्रा नहीं की थी और उनका विचार अवक इस तीर्थ की यात्रा करने का हुआ। उन्होंने अपनी भावना पूज्य गुरुवर्याओं के सम्मुख निवेदन की और उन से आजा मिल जाने पर चरित-नायिका की भी साथ चलने की भावना हो गई।

गिरासर से चरितनायिका की माताजी एवं भाई चुन्नीलालजी आदि तथा नागौर से आई हुई जवाहर वाई आदि श्राविकाएं और फलोधी के भी कई श्रावक श्राविकाएं इस यात्रा के लिए प्रस्तुत हो गये।

माघ शुक्ला पूर्णिमा को इस संघ ने फलोधी से प्रस्थान कर दिया श्रीर क्रमश प्रयाण करता हुआ जैसलमेर पहुंचा। शहर के मन्दिरों के दर्शन करके दूसरे दिन श्री लोद्रवपुर में भगवान् श्री पार्श्व-नाथ के अद्भुत चमत्कारी विस्व के दर्शन करके अत्यन्त प्रमुदित होते हुए भक्तिपूर्ण काव्यों से स्तवना की और मानव जन्म को सार्थक किया।

श्री लोद्रवपुर का यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। भाग्यशाली थीक्शाह भनशाली को किसी समय एक प्राम वासिनी गोपिका वाला द्वारा लाई हुई चित्राविह्न सम्प्राप्त हुई और उन्होंने इसके प्रभाव से व्यापार में करोड़ों रुपया उपार्जन किया। सद्गुरुओं के उपदेश से उन्होंने लोद्रवपुर में भगवान् श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ का कलापूर्ण और मनोहर मन्दिर निर्माण करा कर लद्मी का सदुपयोग करके महान् पुख्यार्जन किया और उसको मूर्तिमान् रूप दे दिया। जो आज भी उनकी कीर्त की अमर गाथा अपनी विशालता के द्वारा गा रहा है।

इस तीर्थ की यात्रा करके हमारी चिरतनायिका अत्यन्त प्रभावित हुई और वीतरागता के इस प्रत्यन्त प्रतीक को आत्म-दर्शन का प्रधान हेतु मानते हुए कहा—सचमुच ही भगवान की इस वीतराग मुद्रा के दर्शन से वीतरागभाव प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। प्रतिमा को पत्थर कहने वाले लोग स्वयं ही कलानिभन्न हैं और अपनी जड़ता का प्रदर्शन करते हैं। आपकी पुण्य प्रेरणा से प्रेरित हो वहां प्जा स्वामिवात्सल्य आदि द्वारा गृहस्थ यात्रियों ने भी अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करके उदारता का परिचय देते हुए पुण्यवन्ध किया।

श्रमरसर ब्रह्मसर श्रादि की यात्रा करके यह यात्री संघ

जैसलमेर त्रा गया और किले पर वने हुए नव मन्द्रों के दर्शन किये।

किले पर बने हुए मन्दिरों की कला का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। दर्शन करके ही वहाँ की कला की क्मनीयता और सूच्मता का ज्ञान भली भांति किया जा सकता है। कोई कलामर्भज्ञ ही इनका मूल्यांकन कर सकता है। साधारण जनता तो भिक्त से दर्शन पूजन करके ही अपने आपको छत छत्य मान कर सन्तुष्ट हो जाती है।

वहां के श्रावकों ने जैसलमेर त्रिराजने की बहुत प्रार्थना की।
किन्तु फलोधी निवासिनी जवाहर वाई का विचार श्रीशत्रुङ्जय
महातीर्थ की यात्रार्थ संघ ले जाने का था और आपको भी साथ
जाना था, अतः आपने रहना स्वीकृत नहीं किया। फलोधी की
ओर विहार कर दिया।

## श्री सिद्धाचल का संघ

यद् भक्तः फल मर्हदादिषद्वी मुख्यं कृषेः सस्यव, च्चिक्रित्वं त्रिदशेन्द्रतादितृण्यत् प्रासंगिकं गीयते। शिक्तं यन्मिहमस्तुतौ न द्धते वाचोऽपि वाचस्पतेः संघः सोऽघहरः पुनातु चरणन्यासैः सतां मन्दिरम्।। (स्क्रमुक्तावित)

ऋथं — जिस संघ की भिक्त का मुख्य फल कृषि के मुख्य फल ऋनाज की भांति मुक्ति है। चक्रवित्तत्व, इन्द्रत्व, राज्यऐरवर्थ ऋगिद तो तृण के समान केवल प्रासंगिक फल कहलाते हैं। जिस की मिहमा को वर्णन करने की शिक्त वृहस्पित के वचन में भी नहीं है। वह सर्व पापों का नाश करने वाला साधु साध्वी श्रायक श्राविका रूप चतुर्विध संघ ऋपने चरण न्यासों से सत्पुरुषों के भवनों को पवित्र करे।

जैसलमेर की यात्रा करके हमारी पूज्यवर्या चरितनायिका गुरुवय्यी आदि साध्वी मंडल के साथ फतोधी लौट आईं ऐसा हम पूर्वपरिच्छेद मे वर्णन कर चुके हैं।

अप उपाश्रय में बैठी हुई स्वाध्याय मे लीन थीं कि खीचन्द के प्रसिद्ध सेठ नथमल जी गुलेखा जो उस समय ग्वालियर नरेश के कोषाध्यत्त् थे, वे त्राजकल खीचन्द्र में आये हुए थे, आपकी सेवा में उपस्थित हुए।

"सत्थएए वन्दािम" को ध्वित से सारा उपाश्रय गूंज उठा। सिस्मित मुख मुद्रा से नि सृत "धर्मलाभ" भी उतना ही मधुर था। वन्द्रना सुखपुच्छा करके उक्त सेठ साहव ने विनय पूर्वक खीचन्द्र पधारने की विनित की।

आपने फरमाया—भावना तो है स्पर्शना हुई तो अवश्य अवसर देखेंगे।

उक्त सेठ जी ने कहा—ऐसा नहीं, कल ही विहार करकें खीचन्द्र पधारिये। क्योंकि मेरी नहिन जवाहर वाई का विचार सिद्धाचल की यात्रार्थ संघ ले जाने का है। अतः आपको भी वे संघ में साथ पधारने का आग्रह करती हैं।

श्रीमती शृंगारश्रीजी महाराज श्रादि का गत चातुर्मास खीचन्द था। यह पाठकजनों को ज्ञात ही है। उन्होंने जवाहर वाई की संघ ले जाने की भावना जागृत की। तद्वुसार आपको भी विनती करने उक्त सेठ साहव पधारे थे।

"गुरुवर्ग्या महोदया से प्रार्थना करिये। उनकी आजा हुई तो मुफे आने मे एतराज नहीं हैं 'गुरुवर्ग्या ने गुरु भिक्त प्रदर्शित करते हुए कहा !

गुरुवर्ग्या की सेवा में पहुंच कर सेठ साहव ने अपनी अभिलापा व्यक्त की। समयज्ञ गुरुवर्ग्या महोदय ने कहा-हम भो सघ में साथ चलतीं पर अब शरीर इस योग्य नहीं रहा। हां पुरुवश्रीजी को अवश्य भेजने की भावना है।

गुरुवर्ग्या महानुभावा की आज्ञा लेकर कुछ साध्वियों के साथ स्राप खीचन्द पधार गईं।

जवाहर वाई अत्यन्त हिंपत होकर खीचन्द संघ के साथ आपके स्वागतार्थ सम्मुख आईं और अपने भाग्य की प्रशंसा करती हुई साथ ही चलने लगी।

जपाश्रय मे पहुँच कर चरितनायिका ने देशना में संघ यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला और मांगलिक सुनाकर तत्रस्थजनों को कृत्तार्थ किया।

संघ यात्र। की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। प्ज्य मुनिराजों को भी साथ में पधारने की विनित की जो स्त्रीकृत कर ली गई।

६ साध्ययों के साथ गुरुवर्ग्या महोद्या तथा अनुमानत डेढ सो यात्रियों का यह संघ विक्रम संवत् १६४१ की चेत्र कृष्ण एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त्त में खीचन्द से प्रस्थान करके फलोधी आया। और क्रमश प्रयाण करता हुआ ओसियां पहुँचा। ओसिया में भगवान् महावीर प्रभु का विशाल और नयनाभिराम मन्दिर वना हुआ है। भगवान् वर्द्ध मान महाप्रभु की वाल्देत की प्रतिमा सोने के लेपवाली अत्यन्त मनोहर और चमत्कारी है। संघ नायिका जवाहर वाई ने यहां पूजा करवाई और एक मनोमोहक रत्नहार भगवान् के कण्ठ में धारण करवा कर महान् पुण्य सचित किया। भोजनादि की सम्पूर्ण व्यवस्था भी इन्हीं की खोर से थी।

सारा सघ पैदल ही छहरी पालता चलता था। हां अशक व्यक्तियों के लिए बाहन का भी प्रवन्ध था। छहरीपालन किसे कहते हैं ? इसका संज्ञिप्त वर्णन उचित समक कर यहां दिया जा रहा है।

- एक वक्त भोजन करना अर्थान् एकाशन करना ।
- २. सचित भन्नग त्याग।
- ३. पैदल चलना-जूते नहीं पहनना।
- ४. भूमिशयन-पतंग आदि पर नहीं सोना।
- ४. सम्यक्त्व त्रत का पालन मिथ्यात्वी देवपृजा आदि का , परिहार।
- ६. ब्रह्मचर्य का पृर्णतः पालन करना।

यह संघ क्रमरा चलता हुआ जोधपुर पहुँचा। जोधपुर सघ ने भी भक्तिभावपूर्ण स्वागत करके लाभ लिया। तत्रस्थ मन्द्रर मे पूजा करवा कर और साविभयों की भक्ति मे संघनेत्रीने मोदक की प्रभावना की। कुछ श्रावक श्राविकाओं की भावना सघ के साथ यात्रा करने की हुई। उन्हें सहर्ष साथ ले लिया गया।

वहां से रवाना होकर ग्राम-ग्राम मे एक एक दिन रात्रि ठहरता हुन्या यह मंघ पाली पहुंचा। मार्ग के प्रत्येक गांव मे चिरतनायिका का व्याख्यान होता।
प्रामवासी जन भी आपके व्याख्यान सुनने एकत्र हो जाया करते
थे। आप उनको सरल भाषा मे पुण्य पाप का स्वरूप समस्ताकर
उन्हें सदाचार की प्रवृत्ति रखने की प्रेरणा दिया करती थीं।
भांग, तन्त्राकृ गांजा, चरस, शराव आदि से होने वाली स्वास्थ्य,
धन और धर्म की हानि का वर्णन करती थीं। इससे कितने ही
भद्र और धर्मभीरु सरल प्रामीण जन उक्त हानिकारक व्यसनों
का त्याग कर देते और आपके परम भक्त बन कर अपने घर
भोजनादि देने को निमन्त्रित करते थे। आप भी उनकी भावना
को सफल बनाने उनके घर से प्रान्य—सादा भोजन लाकर काम
में ले लिया करती थीं।

पाली में भी संघ का अच्छा स्वागत सत्कार हुआ। संघ नायिका भी भंडार वृद्धि, पूजा, प्रभावना आदि करके यश और पुण्य से लाभान्वित हुईं।

पाली से रवाना होकर यह संघ ग्रामों में ठहरता पूजा प्रभावनादि धार्मिक कार्य करता सिरोही से ३ कोश पूर्व के ग्राम में पहुँचा।

सिरोही वालों को समाचार ज्ञात हो गये थे कि फलोधी से सच आ रहा हैं। उन्होंने अपने यहां संघ के स्वागतार्थ खूब तैयारियां कर रक्खी थीं। वहुत से व्यक्ति संघ जिस प्राम में ठहरा हुआ था वहीं आ पहुँचे। गाजे वाजे सहित खूब धूम-धाम से सिरोही में संघ का प्रवेश कराया। भोजन निवास आदि की सर्व व्यवस्था सिरोही संघ की ओर से सुन्दरतम थी। शहर के चतुर्दशक मन्दिरों के दर्शन करता हुआ निवास स्थान पर पहुँचा। संघनेत्री ने वहां अपनी ओर से सेर २ भर के मोदक की प्रभावना की। मन्दिरों में पूजाएँ करवा कर भगवान की प्रतिमाओं को-किसी प्रतिमा को मुक्कट से, किसी को कुण्डलों से, किसी को केयूर से किसी को हार आदि अलंकारों से अलंकत किया। किसी मन्दिर में पूजा योग्य कलश कटोरी, भृंगार आदि पूजोपकरण चढ़ा कर पुण्यसिक्चत किया।

वहां से प्रस्थान करके यह संघ आवृजी की यात्रा करते हुए अवलगढ़ में पहुँचा। इन तीर्थों की यात्रा से अपने जीवन को कृत-कृत्य करते हुए जीरावला प्राम में भगवान् पार्श्वनाथ के दर्शन किये। अविच्छित्र प्रयाण करता हुआ यह संघ पालनपुर पहुंचा। संघनायिका जवाहर वाई ने वहां के मन्दिरों में राजप्रश्नीय सूत्र वर्णित सनरह भेदी पूजा करवाई और वहाँ के संघ को साधर्मी-वात्सल्य करके भोजन कराया।

श्रीमती मवेरश्रीजी महाराज आदि तीन साध्वीजी भी यहां आकर यात्रार्थ सम्मिलित हो गईं। गुरुवर्या के दर्शन करके श्रत्यन्त आनन्दित होते हुए जीवन को सफल माना।

वहां से प्रयाण करता हुआ संघ मेहशाना पहुँचा। मेहशाना के प्रसिद्ध अध्यात्म प्रेमी श्रावक सूरचन्द भाई आपके दर्शनार्थ आये और आपसे तत्वचर्चा करके बड़े आनिन्दत हुए। श्री सूरचन्द भाई आदि श्रावकों के अत्यन्त आग्रह से संघ सात दिन मेहसाने में ठहरा। एक दिन तत्रस्थ संघ ने साधमी वात्सल्य किया और छः दिन श्राविका शिरोमणि श्रीमती जवाहर बाई ने महसाना संघ को भोजन कराया।

महसाना से यह संघ भोयणी तीर्थ की यात्रार्थ रवाना हुआ। आनतरिक रिपु विजेता भगवान मिल्लिनाथ के दर्शन करके वहां भी पूजा प्रभावना करता हुआ यह संघ आगे प्रस्थान करके वीरमगांव पहुंचा।

इस संघ यात्रा के पूर्व ही श्रीमती शृंगारश्री जी महाराज श्रादि छः साध्वीजी फलोधी से विहार करके इस प्रदेश में श्रा गये थे श्रीर यहीं विराजमान थे। वे सब वीरमगाम के संघ सहित स्वागतार्थ सामने पधारे श्रीर श्रपनी गुरुवर्ग्या के दर्शन पाकर प्रसन्नता की लहरों में लीन हो गये।

पाठकों को स्मरण होगा कि मेरता वाली फतेकुं वर (श्रीमती फतेश्रीजी महाराज) की कुमारी कन्या सौभाग्य कुं वर की दीज़ा श्रजमेर में नहीं हुई थी। वह श्रीमती शृंगारश्रीजी महाराज के साथ थी। उसने प्रार्थना की-भगवति! श्रव तो मेरा भी उद्धार होना चाहिये। गुरुवर्य्या ने फरमाया-श्रुभे! श्रभी यहां दीज़ा कैसे हो सकती है ? सौभाग्यकुं वर ने विनम्र श्राप्रह किया-में तो यहीं दीज़ा लूंगी।

उसके अत्यन्त आग्रह और उत्कृष्ट भावना को लच्च में रख कर गुरुवर्या ने वहीं दीना प्रदान करने का निर्णय कर दिया। सात दिन वहां ठहर कर वड़ी धूम-धाम और महोत्सव पूर्वक

सात दिन वहा ठहर कर वड़ा धूम-धाम आर महात्सव पृवक वि. सं. १६४२ ज्येप्ठ शु. ७ के दिन सौभाग्यक्वं वर को दीन्नित किया और दीन्निता का शुभनाम 'प्रेमश्रीजी' स्थापित कर के चरितनायिका ने उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान किया। वहां से प्रामानुप्राम प्रयाण करता हुआ यह संघ आषाढ़ शुक्ला १० के दिन तीर्थाधिराज शत्रुञ्जय की पुण्यपावन नगरी पाद्लिपपुर में जा पहुँचा और अनन्त सिद्धों के निर्वाण से पुनीत वनी हुई सिद्धाचल गिरिराज की भूमि का दर्शन स्पर्शन करके जन्मान्तर से सञ्चित कल्मप को नष्ट कर दिया।

गिरिराज पर हर्ष सिहत आरोहण करके तीर्थाधिपित श्री आदीश्वर भगवान् की भावपूर्ण स्तोत्रों से स्तुति की। नव वसितयों-जिनालयों में विराजमान भगवान् के अनेक विस्वों के दर्शन करते हुए पुनः शहरस्थित धर्मशाला में पधार गये।

समस्त संघ ने आप श्रीमतीजी को अपने शिष्या समूह सिंहत वहीं चातुर्मीस करने का भिक्तभावपूर्ण आश्रह किया। अतः आप वहीं विराजीं। वर्षाकाल में गिरिराज की भूमि तृणसंकुल हो जाती है, यातायात करने से वनस्पतिकाय एवं तदाश्रित सूद्म कीटादि की विराधना सम्भव है, अतएव प्राष्ट्र असम्य में गिरिराज पर आरोहण करने का निपेध है। परम पूज्य गुरुवर्या महोद्याजी ने चातुर्मीस आरम्भ हो जाने पर गिरिराज की यात्रा न करके उपत्यका में एवं नगर में वने हुए मन्दिरों के दर्शन स्तवनादि का लाभ लिया। पूज्य चरित-नायिका ने अपने प्रभावशाली वैराग्यरसपूर्ण व्याख्यानों से सुधा सिलल की वर्षा करके तत्रस्थ श्रोतृज्ञनों के हृद्यगत विषयकषायादि सन्तापों का उपशमन कर दिया और वारिवाहों ने नीर की वर्षा से शारीरिक ताप का शमन कर दिया। इस द्विविध वर्षा से तत्रस्थ जनता आह् लादित हो गई और धर्मकार्यों में विशेष कटिवद्ध होकर मानव जन्म को सार्थक करने लगी।

गुरुवर्या की अनन्य भक्त श्रीमती जवाहर वाई ने भी चातुर्मास में वहीं रह कर धमें ध्यान, तपस्या, साधु-साध्वी एवं साधर्मीजनों की भिक्त में मुक्तहस्त से लच्मी का सदुपयोग करके अतुल पुण्यार्जन किया। इन सुश्राविका ने अद्वाई का तप करके अब्टा-हिकोत्सव, साधर्मीवात्सल्य प्रभावना आदि कार्यो में अपरिमित द्रव्य का व्यय किया।

वर्षाकाल में तपस्या करना भारतीय परम्परा में सनातन काल से माना जाता है। हमारे पूज्य ऋषि महिषयों ने मानवकर्त व्यों में तप को भी प्रमुख स्थान दिया है। तपस्या के आचरण से कृत कर्म नष्ट होने के साथ ही कर्मी के नवीन आगमन व वन्यन का भी प्रतिरोध हो जाता है। आत्मा के साथ जन्म जन्मान्तरों से वन्ध प्राप्त कर्मसमूह को भस्म कर देने के लिए तप जाज्वल्यमान अगिन सहश है। श्रीसोमप्रभाचार्य महानुभाव ने 'सूक्तमुक्तावित' में तप की महिमा वर्णन करते हुए उसे कल्पतरु कहा है।

'सन्तोपस्थूलमूलः प्रशमपरिकरः स्कन्धवन्धप्रपञ्चः, पञ्चाचीरोधशाखः स्फुरद्भयद्लः शीलसम्पत् प्रवालः श्रद्धाम्मः पूरसेकाद् विपुलकुल वर्लेश्वर्य सोन्दर्यमोगः स्वर्गीदिप्राप्तिपुष्पः शिवपद्फलदः स्यात्तपः कल्पवृत्तः'

भावार्थ :- जिसकी सन्तोषहप मोटी जड़ है, प्रशम, संवेगनिवंदादि स्कन्ध है, पञ्चेन्द्रियों का संयम ही शाखायें हैं, समस्त जीवों को अभय दान देने स्वरूप चमकीले पत्र हैं, शीलसम्पत्ति किसलय हैं, श्रद्धाजलसे सिंचन करने से उत्तम छलादि में जन्म, अतुल वल, ऐश्वर्य, सौन्द्र्य आदि भोगों की प्राप्ति होती है। स्वर्गादि की प्राप्ति ही पुष्य हैं और फल मुक्ति है ऐसा यह तप सालात कल्पवृत्त है।

तीर्थ भूमि मे तप करने से शत सहस्रगुण फल मिलता है। आतः हमारा यह पूज्य आर्या मण्डल भी तीर्थाधिराज की पुण्य भूमि में निवास का सुअवसर सम्प्राप्त होने पर भला इस अ कि लाभ की उपलब्धि से कब विक्वत रहने वाला था।

श्रीमती शृंगार श्रीजी महाराज, लामश्रीजी महाराज, उज्जल श्रीजी महाराज त्रादि ४ ने परमश्रेष्ठ मासज्ञमण का तप करके कर्मेंन्यन को जला दिया। श्रीमतो महतात्र श्रीजी महाराज ने १६ उपवास श्रोर श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज ने पक्चमण की श्रीयरकर तपस्याएँ कीं।

श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज ने सिद्धिसम्प्राप्त करने वाला श्रोष्ठ सिद्धितप किया।

## इस तप की विधि निम्नांकित है:-

१ एक उपवास पारना, दो उपवास पारना, तीन उपवास पारना, चार उपवास पारना, पाँच उपवास पारना, छः उनवास पारना, सात उपवास पारना, आठ उपवास पारना। प्रत्येक पारने के दिन नियासना करना पडता है। इसमें सिद्धपद के चमासमण्यन्मस्कार, कायोत्सर्ग व जप किया जाता है। ३६ दिन तपस्या के प्रदेन पारने के ऐसे चमालीस दिन लगते हैं।

चातुर्मास वड़े आन्तद से सम्पूर्ण हुआ। आपके प्रभावशाली उपदेशों से अनेक भव्यात्माओं ने दान शील तप भावना रूप धर्म का उत्कृष्ट भावों से आराधन करके अपने तन मन धन को सार्थक किया।

फलोधों से कार्त्तिक पूर्णिमा की यात्रार्थ आये हुए व्यक्तियों ने तथा आपके साथ संघ में आये हुए और वहीं चोमासा करने को रहे हुये लोगों ने आपसे पुन फलोधी ही पधारने का आग्रह किया। किन्तु आपने कहा—मेरी भावना अभी इसी प्रदेश में विचर कर आस पास के तीथों की यात्रा करने की है। आप लोगों का आग्रह ही है तो श्रीमती श्रंगार श्रीजी आदि कुछ साध्वियों को उधर विहार करा दिया जायगा। उक्त लोगों ने कहा-जैसी श्रीमती जी की मरजी पर हमें भूज न जाइयेगा। फलोधी अभी नहीं तो वर्ष दो वर्ष में अवश्य पथारियेगा।

श्रीमती शृंगार श्रीजी महाराज श्रादि को तो फलोधो की श्रोर विहार करा दिया। यद्यपि श्रापका मन इस परम पित्रत्र तीर्थ की यात्रा को छोड़ कर जाने का नहीं होता था किन्तु साधुश्रों को चातुर्मास के परचात् उसी स्थान में रहने का निपेष है अन श्राप दूसरी धर्मशाला में पधार गईं श्रोर निताणु यात्रा करने का विचार होने से श्राप वहीं रहीं। वड़ी उत्कृष्ट भावना से विधिपूर्वक निताणु यात्रा की।

माघ दृष्ण पत्त में यात्रा पूर्ण हो जाने पर श्रापने वहाँ से विहार कर दिया। उपरियाला तीर्थ की श्रोर जाते हुए बजाना श्राम के लोगों का अत्याग्रह होने से श्रापने वहाँ मास कल्प किया अर्थात् एक महीने वहीं निवास किया।

इस भूमि में विचरने का आपका प्रथम ही अवसर था। इस प्रदेश में वड़े भद्र और धर्म प्रेमी जनों का निवास है। ऐसी विदुषी साध्वीजी को पाकर वे अपना अहोभाग्य मानने लगे। आपके व्याख्यानों की सरसता से जनता उमड़ी पड़ती थी। धर्मचर्चा और तात्विकगोण्ठी करने को जिज्ञासु व्यक्तियों का समूह प्रत्येक दिन उपस्थित हो जाता और आपसे तत्वज्ञान पाकर आनन्दित होता हुआ आपकी सहदयता, शास्त्र, तर्कशिक और



गणाधीश स्व० श्रीमान् त्रेलोक्यसागरजी म० सा०

वाग्मिता की भूरि-भूरि प्रशंसा करता था। आपकी अमोघवाणी ने यहां भी एक हरिवाई नामक श्राविका के हृदय पर अपना अव्यर्थ प्रभाव स्थापित करके उसे संसार से विरक्त कर दिया, वह भागवती दीचा लेने को प्रस्तुत हो गई किन्तु आपने सहसा दीचित करना अस्वीकृत कर दिया और साथ रहने की सम्मित दी। वह आप के साथ जाने को तैयार हो गई। विहार करने पर अपने कुटुम्बियों से आज्ञा लेकर साथ साथ रहने लगी।

वहां से आप उपर्यातातीर्थ की यात्रा करती हुई श्रीशंखेश्वर पाश्वेनाथ पथारीं । विश्वगृह के प्रदीप भगवान् पार्वनाथ के अत्यन्त प्राचीन विस्त्र के दशन करके अत्यन्त आनिन्दित हुई । वहां से निहार करके प्रानानुप्राम विचरतीं भगवान् महावीर क पुनीत धर्ममार्ग का प्रचार करती चैत्र कृष्ण सप्तमी को आप 'पाटण' पहुंची।

## श्रीमत्त्रैलोक्यसागरजी महाराज सा. की प्रनीत प्रवज्या

परमपूज्य शीलगुण सूरि के अनन्य भक्त वनराज चावडा का वसाया हुआ अणहिलपुर पाटण वारह सौ वर्ष प्राचीन नगर है। पाटण को अनेक महापुरुषों को जन्म देने, अंक में कीड़ा कराने, और उन को अभ्युद्य के शिखर पर आरूढ़ करने का सौ भाग्य सम्प्राप्त है। श्रीजिनेश्वरसूरि यहीं के नृपति दुर्लभराज की राज सभा में चैत्यवासियों पर विजय प्राप्त करके करतर विरुद् से विभूषित हुए थे। यहाके जैन नृपितयों, महमान्यों. हएड-नायकों और जैनश्रे पिठयों ने पृथ्वी के। ऐसे ऐसे जैनमन्दिरों से मिएडत किया जिनकी स्थापत्य कला तक्षण वला, और विशालता देख कर उस युग के जैनों की धर्मभावना और ऐश्वर्यशालिया का प्रत्यक्त भान होता है। इन कलापूर्ण कृतियों को देखने विदेशी लोग सहस्त्रों मील का मार्गील्लघन करके भारत में आते हैं। और धर्मशाण जैन जनता के लिए तो ये तीर्थम्थान ही है।

पाटगा स्वयं भी एक तीर्थ नगर है। पचासर पार्श्वनाथ का मिन्द्र तीर्थ स्वरूप माना जाता है। अन्य भी कई देवमिन्द्र यहां पर हैं।

परमाहित् महाराज कुमारपाल और उन के गुरु कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्थ को कौन जैन नहीं जानता? इस राजाने अठारह देशों मे अमारिउद्धोपणा करवा कर भगवती अहिंसा का अनन्य प्रचार किया था। इस के राज्य मे जानवरों को पानी छान कर पिलाया जाता था। एक वृद्धा को यूका मारने के अपराध के प्रायश्चित्त स्वरूप एक मन्दिर निर्माण कराना पड़ा जिसका नाम 'यूकाविहार' रक्खा गया था।

त्राज भी पाटन ऐश्वर्यशालियों और धर्मप्राणों की नगरी है। गगनचुन्वि जिनभवनों और अट्टालिकाओं से सुशोभित इस नगरी की शोभा अपूर्व है।

हमारी पूज्येश्वरी चरितनायिका खरतर गच्छ की जन्मभूमि में प्रवेश करके अत्यन्त आनिन्द्त हुई। पाटण में खरतरगच्छीय आचार्यों को सन्प्राप्त हुआ सन्मान उनके स्मृतिपथ में अवतीर्ण होने लगा।

श्रोह । यह वही पाटरा है, जहां महान् त्यागी श्रीर श्रेष्ठ विद्वान् जिनेश्वर सूरिने चैत्यवासियों को वाद में जीत कर यहां के नरेश से 'खरतर' विरुद् प्राप्त किया था। दादा श्री जिनकुशल-सूरिजी का आचार्यपदोत्सव यहीं के प्रसिद्ध धनवान् श्रेष्ठि तेजंपाल ने ऋगिएत द्रव्य व्यय करके किया था। युगप्रधानाचार्य श्री जिनचन्द्रसूरिजीने यहीं पर धर्मसागरोपाध्याय को उत्सूत्रवादी वोषित करके खरतरगच्छ की प्रतिष्ठा में वृद्धि की और 'नवाङ्गी वृत्तिकार श्रीमद्भयदेव सूरी खरतरगच्छीय नहीं थे' इस भ्रम को दूर करके तत्कालीन चौरासी गच्छ के आचार्यो से यह हस्ताच्रर करवाये की 'श्रीत्र्यभयदेवसूरि खरतरगच्छीय ही थे, श्रीज्ञान विमलसूरि को श्रीमद्देवचन्द्रजी महाराज ने सहस्त्र कूटों के नाम वता कर मारवाड़ी साधुओं के श्रगाध ज्ञान का परिचय देते हुए विस्मय विमुग्ध कर दिया था।

उस युग मे यहां खरतरगच्छ साधुओं का प्रवल प्रभाव था। सुविहित विधि के आराधक खरतरगच्छ के श्रावकों के सैकड़ों घर थे।

जब हमारी चरितनायिका का यश और आगमन सन्देश पाटण निवासियों के कर्ण कुहरों में पहुंचा तो वे लोग उनका स्वागत करने आये सम्मुख और वड़े भिक्त भाव से धूम-धाम पूर्वक आपकानगर प्रवेश करवाया ।

शहर के जिन मन्दिरों में दर्शन करती हुईं आप शिष्या परिवार सिहत उपाश्रय में पधारीं। अपनी प्रभावशाली धर्मदेशना से पाटण निवासियों को विमुख कर दिया। वे लोग उसी दिन आप से चातुर्मास विराजने का विनम्र आग्रह करने लगे। बोले:-

'श्रीमतीनी हमारे शहर में चातुर्माम किये दिना हम आपको जाने नहीं देंगे। आपको पाटण में चातुर्मीस करना ही होगा। हमने तो आज प्रथम बार ही अपने जीवन में माब्वियों का ऐसा विद्वत्तापूर्ण तात्विक व्याख्यान सुना है।

गुरुवर्या ने फरमाया'- श्रभी ना वर्षा काल बहुन दूर है, जैसी, स्पर्शना होगी देखा जायगा। श्रभी कुछ नश्चय नहीं किया जा सकता!

प्रातः काल व्याख्यान होता था, जिसमे सैंकड़ों व्यक्ति आते थे मध्याह्न में भी कितने ही तत्व जिज्ञासु आप से तत्व ज्ञान की चर्चा करने आ जाते थे।

श्राविकाएं भी श्रापकी सिंदाचा प्राप्त करने भारी संख्या में उपस्थित होकर यथेष्ट लाभ लेती थीं।

विरागिनी हरिवाई जो आपके साथ ही थी, उनकी दीना की भावना उत्तरोत्तर तीव्र होती जा रही थी। त्याग तप व संयम के प्रति अनन्य निष्ठा, गुरुजनों का आत्यन्तिक विनय, पद पद पर विवेकगुक्त श्राचरण श्रीर सर्वतोभावेन श्रात्मसमपर्ण दी पाना भन्यजनों का मनोहर शृंगार होता है। इस श्रातों किक शृंगार से श्रातं का हिर्माई ने गुरुवर्या के हृद्य में श्रपना विशिष्ट स्थान चना लिया था। हिरमाई ने विनम्र भाव से प्रार्थना की पूज्यवर्ये। श्रम तो मेरी श्रमिलापा पूर्ण होनी चाहिये, जीवन क्रणभङ्ग र है। श्रीर साथ ही जीवन का प्रत्येक क्रण बहुमूल्य भी है। उन श्रमूल्य क्रणों को नष्ट करना कहां तक समुचित है। श्रापश्री की उत्तम सङ्गति श्रीर सहवास करते हुए काफी समय व्यतीत हो हो चुका है श्रम्व तो सद्दा के लिए श्रपने पिवत्र चरणों में स्थान देने का श्रमुश्र होना चाहिये।

श्रीमनीजी ने फरमाया-तुम्हारी भावना सफल होगी, घैर्य धारण करो, समय की प्रतीचा है। उपयुक्त अवसर उपलब्ध होने दो, तुम्हारी भावना शीव ही फलीभूत हो यही प्रयत्न करू गी।

पाठकों को स्मरण, होगा श्रीमती चरितनायिका के सहोद्र लघुश्राता इन्हीं की सत्प्रेरणा, से वैराग्य वासितान्तू करण से २३ वर्ष की युवावस्थां में ब्रह्मचर्य से जीवन यापन कर रहे थे। पिता माता का प्रेम पूर्ण संसार वन्धन का आग्रह इन धर्मवीर को त्याग-मार्ग से विचलित करने में असमर्थ सिद्ध हुआ। अपनी चिरका-लिक भावना व्यक्त करते हुए इन्होंने माता पिता श्राता आदि पृच्य जनों से सयम मी जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा प्राप्त करली और अपने लघुश्राता अमीचन्दजी को साथ लेकर वे बहिन के दर्शनार्थ पाटण में आ गये।

संयोगवश श्रीमान् वलदेव सागरजी महाराज भी समीप के

गांवों में विचरते हुए पाटण में पवार गयं थे। चरितनायिका ने श्री चुन्नीताल जी की भावना जानी ता श्रेरणा की कि यहीं दोन्ना समारोह होना उत्तम रहेगा। पृष्येश्वर गणाधीरा श्रीमान् भग-वान् सागर जी महाराज माह्य उन दिनों मारवाड़ में थे। उनकी स्राज्ञा प्राप्त करना स्रावश्यक था।

उनकी सेवा में पत्र प्रेपित करके आजा प्राप्त कर ली गई। एक विद्वान् परिडत से दीचा मुहूर्त्त लिया गया। श्रीचुत्रीलाल जी व हरिवाई का टीचा मुहूर्त्त कमताः वि.सं. १६५३ के द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी और द्वितीया का निश्चित हुआ। तद्नुसार उक्त दोनों की दीचाएं बड़े महोत्सव पूर्वक गुजरात की प्राचीन राजधानी पाटण में हुई।

श्री चुन्नीलाल जी श्रीमान चलदेव सागर जी महाराज के कर कमलों से दीन्तित होकर पूज्य गणाधीश जी के शिष्य वन श्रीर 'त्रैले क्य सागर जी' नाम स्थापित किया गया तथा श्रीमती हरि-वाई का नाम हर्ष श्री जी रख कर चरितनायिका की शिष्या घ।पित की गईं।

श्रीवलदेव सागर जी महाराज त्रादि नव दी ज्ञित मुनि श्रीमान् त्रैजोक्य सागर जी महाराज सहित पाटण से मारवाड़ की त्रोर विहार कर गये।

हर्ष श्री जी अत्यन्त विनयती सेवाभावी साध्त्री थीं और साथ ही चरित्र रक्ता के प्रति भी सतत साववान रहती थी, अभि-मान का तो उनके मन में लेश भी न था। गुरुवर्या के प्रति तो च्यनन्य श्रद्धाभक्ति थी ही गुरुभगिनियों के प्रति भी उनका व्यवहार विशेष प्रेमपूर्ण और नम्रतायुक्त था।

चरितनायिका ने भी पाटण से विहार करने का विचार व्यक्त किया तो कई अग्रगएय श्रावकगण हठ कर के अड़ गये और चातु-मीस की विनित स्वीकृत कराकर ही रहे। गुरुवर्या महोदया भी समयज्ञ थीं, अत्यन्त आग्रह देखा तो स्वीकृति देनी ही पड़ी और विवेक श्री जी आदि ३ साध्वी जी को पालनपुर भेज दिया।

इस चातुर्मास मे आपने व्यावख्यान मे उत्तराध्ययन सूत्र, भावनाधिकार मे श्री विमलनाथ चरित्र तथा मध्याह्न मे उपदेश-तरंगि श्री प्रन्थ पर विवेचन किया।

श्रापके व्याख्यान में श्रोताश्रों का जमघट लग जाता था। श्रद्भुत श्राकर्पण था इनकी वाणी में सिध्वी व्याख्यान के विरोधी जन भी श्रापको श्रनुपम व्याख्यान शैली को सुन कर दॉतों तले श्रं गुली द्वाने लगते थे श्रीर परस्पर कहते थे कि भाई ऐसा व्याख्यान तो हमने श्रपने जीवन में विद्वान कहलाने वाले मुनियों के मुख से भी नहीं सुना ये साप्वीजी तो ऐसी सरल श्रीर सुवोध व्याख्या करती हैं कि हठात् हृद्य से धन्य धन्य की ध्विन स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाती है। वाणी की मधुरता के विषय में तो कहना ही क्या ? श्रावाज ऐसी सुरीली है कि मानो वीणा ही वज रही है।

श्रावण मास अपनी वर्षा की रिमिम्म से अपूर्व उल्लास लेकर आता है। मेघमालाएं अपनी स्वच्छ जलधारा में अवित का कलुप प्रज्ञालन करने के साथ साथ उनकी उर्वरशिक को भी उन्ने जित करनी हुई शन्य-श्यामता बना देती है। भौतिक अग जग तो प्रीश्यित विकित्त होता ही है, धार्मिक और आध्यात्मिक मंसार में भी कम उत्नाह नहीं होता। धार्मिक जनता धर्मश्रवण, पृज्ञा, प्रभावना, नप, जप, रथ यात्रा आदि धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से रस लेकर आत्म विशुद्धि के पुनीत कार्य में सल्लग्न होती हुई स्वकल्याण के साथ दूसरों के लिए भी आदर्श उपस्थित करती है। आध्यात्मिक व्यिक भी शान्त शीतल वातावरण में परम श्रेष की साधना में तल्लीन हो जाते हैं।

हमारा यह पवित्र अथच पूच्य आर्या मण्डल निद्धिपथ में अप्रमर होने लिए के प्रित वर्ष प्रावृट्काल में जन्म जन्मान्तरों के सक्चित् कर्मकलुप को नष्ट करने के लिए विशिष्ट तय करता रहता है। इस वर्षभी मासक्तमण पक्कमण श्रद्धाई पंचरंगी आदि तपस्या के द्वारा आत्म विशुद्धि की।

श्रावक श्राविकाओं में अपूर्व उत्साह की ऊमियां उच्छितित होने लगीं और वथाशिक अट्ठाइयां पंचरंगी आदि तपस्याएं करने के माथ ही प्रभूपूजा, अष्टाहिकोत्सव, साधामक वात्सल्य, प्रभावना आदि पुण्यकार्यों में तन मन और धन का सद्व्यय करके शासनोन्नति के साथ ही आत्मोत्कर्ष का कार्य भी होने लगा।

इस प्रकार विकास सं. १६५३ का चातुर्मास सानन्द व्यतीत हुआ। विहार का विचार व्यक्त किया तो पाटन वाले बोले-

जी अभी विहार नहीं होगा, हम श्रीमुख से योग शास्त्र सुनने की वड़ी अभिलापा रखते हैं। हमने अभी यह शास्त्र किसी से भी श्रवण नहीं किया, कृपा करके हमें अवश्य सुना कर कृतार्थ करें।

गुरुवर्या ने फरमाया-हमें मारवाड़ जाना है, आपकी प्रार्थना स्वीकार करके चातुर्मास यहां रहे, अब अतिरिक्त समय में रहना शास्त्र विरुद्ध भी है।

श्रावकगण वोले- श्राप दूसरे उपाश्रय में पधार कर हमारी जिज्ञासा पूर्ण करे, इसमे दोष भी नहीं लगेगा। दूसरे, लाभ हानि का भी विचार करना चाहिये, शास्त्रीय विधान एकान्त नहीं है, उन में उत्सर्ग अपवाद भी है ही। जनोपकार की दृष्टि से वर्णकाल के वाद भी रह सकते हैं। हमारी विनति स्वीकृत करनी ही होगी।

उन लोगों की भावना का विचार करके कुछ मास रहने का आश्वासन दिया। और आपने दूसरे उपाश्रय में ४ मांस विराज कर योग शास्त्र की विवेचना की। इस प्रकार आठ मास पाटन में ही विराजीं।

आप पाटन में विराजती थीं कि पालनपुर से मुख्य आवकों का प्रतिनिधि मण्डल अपने यहां चातुर्मास कराने की प्रार्थना करने आ गया। उनकी प्रार्थना स्वीकृत करके आपने पालनपुर की ओर विहार कर दिया। पाटन के भक्त आवक आविकाओं ने आपको भाव भोनी विदा दी और कई प्रामों तक साथ २ रहे। अन्त में तो छोड़ कर आना ही पड़ा। गुरुवर्या के मधुर व्यवहार व अमृत वाणी की स्मृति का संवत्त ही अव मात्र उनका आधार था।

पालनपुर की जनता ने चड़े भिक्त भाव से आपका ठाठदार नगर प्रवेश कराया ।

जिन मन्दिरों के दर्शन करते हुए आप शिष्या समृह सहित धीर गम्भीर गजगित से गमन करती हुईं उपाश्रय मे पथारीं। जय जय ध्वित से उपाश्रय गूज उठा।

थोड़ी देर मधुर वचनां से मानव जीवन की दुर्लभता, शृतिलाभ श्रद्धाभाव और संयमी जीवन की दुष्प्राप्यता पर प्रकाश ढाला। समय हो जाने से सर्वमंगल सुना कर सब को ऋतऋत्य किया गया। प्रभावना लेकर प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों ने अपने २ घरों की ओर प्रयाण किया। साध्वी मंडल भी अपने आवश्यक कार्यों में लग गया।

व्याख्यान में आप समवायांगसूत्र और मुनिपति चरित्र फरमाती थीं। श्रोतृवर्ग आपको अनुपम और सरल व्याख्या शैली से अत्यन्त प्रभावित हो एक चित्त से ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुनता था।

श्रावरणमास तपस्या का सन्देश लेकर आ गया। साध्वीमंडल में से श्रीमती श्रंगारश्रीजी महाराज ने चतुर्दशपूर्व की आराधना स्वरूप चवदह उपवास का तप किया। श्रीमती हर्षश्रीजी महाराज ने अप्ट प्रवचन भाता की शुद्धि के लिए अहाई तप करके हर्प प्राप्त किया। श्रावक श्राविकाओं में भी पचरंगी, अहाइयां आदि तपस्याए हुई और इस उपलच्च में अहाई महोत्सव प्रभावनाएं सार्थामक वात्सल्य आदि धर्मकार्य करके तत्रस्थ निवासियों ने न्यायोपाजित दृब्य का सदुपयोग करके पुण्यानुबन्धी पुण्य सब्जिवत किया।

भाइपद्मास में पर्वाधिराज पर्यू पण्पर्व का आराधन सम्पन्न हुआ। सब लोग आनन्द की ऊर्मियों में निमग्न थे, पर्वपर धर्म अवण के लिए निकटस्थ आमों की जनता भी पालनपुर में आई थी, वह भी पर्वाराधन करकेवा पिस लौट चुकी थी।

आसपास के गांवों से प्लेग के समाचार आ रहे थे, पालनपुर शहर में भी दो चार केस प्लेग के हो चुके थे। आवकों ने गुरुवर्या से प्रार्थना की-भगवति ? प्लेग महामारी का आक्रमण इस शहर में भी हो गया है। आप कहीं वाहर पधार जायं तो ठीक रहे।

श्रीमतीजी ने त्राज तक प्लेग नहीं सुना था, पृछा-श्रावकजी, प्लेग क्या वीमारी है ? हमने तो इस का नाम त्राज ही सुना है।

श्रावक वोले-साहेवजी ! यह वड़ी भयंकर वीमारी है, एक दो दिन बुखार आया और एक गांठ गले पर, कांख या रान में हो जाती है, और मनुष्य देखते २ चल वसता है। दूस रे, यह रोग संक्रामक भी है। त्वरित गित से इसके कीटाणु वायुमण्डल में फैज कर दूसरों पर आक्रमण कर देते हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप शहर से वाहर एकान्त स्थान में विराज तो उत्तम हो।

भला चातुर्मास में स्थानान्तरण कैसे किया जा सकता है? यद्यपि जैनशास्त्रों में साबु साध्वियों की उपद्रव युक्त स्थान की वर्षा काल में भी छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का आदेश है नथापि सभी कुछ वैसा उपद्रव-महामारी आदि नहीं है; अतः ऐमा सनय आने पर देखा जायगा। अभी तो यहीं पर रहने का विचार है। गुरुवर्या ने धीर गम्भीर वाणी से कहा "।

श्रावकगण मोन हो गये। श्राश्यिन का कृष्ण पत्त सानन्द व्यतीत हो गया। उधर नगर में दिन प्रतिदिन एतेन का जै।र बढ़ने लगा। महामारी ने शीव्र ही विकराल रूप धारण कर लिया। लोग टपाटप मरने लगे। कई लोग नगर छोड़ कर भागे जा रहे थे।

## लघु शिप्या का त्राकस्मिक निधन:-

लघुवयस्का साध्वीजी प्रेमश्रीजी को जोरों का ज्वर चढ़ आया, प्लेग की गांठ भी हो गई। यह देखकर सवको भारी घवराहट हो गई।

प्रेमश्रीजी अभी पनरह वर्ष की किशोरी ही थी, बुद्धि विनय नम्रता आदि गुणों से सभी की आंखों का तारा वनी हुई थी। उन्हें इस भयंकर महामारी का भोग वनने की आशंका से ही सबके हृद्य विदीर्ण होने लगे।

श्रावकों में दौड़ा दौड़ मच गई, डाक्टर आया, उचिन उपचार हुए. पर रोग च्रण-च्रण वढ़ता जा रहा था। प्रेमश्रीजी ने गुरुवर्या से प्रार्थना की-पूज्येश्वरि । आपको इस प्रकार घवराना नहीं चाहिये। संयोग वियोग तो संसार का स्वभाव है। आप तो मेरी सच्ची हितौषिणी है न ? मुक्ते इस अन्तिम समय में सहायता देने के कर्त्व को न भूलिये। शीव अनशन करा कर मुक्ते आराधनादि करवाइये।

छोटी साध्वीजो का साहस देख कर सबने अपना जी कड़ा किया। उन्हें आराधना कराई गई, और अनशन भी करा दिया । सर्व के साथ ज़मा याचना करते हुए ऋईम् पद के ध्यान में लीन हो कर इस वाला आर्था ने आरिवन शुक्ला ६ के दिन नश्बर चौदारिक शरीर का त्याग करके दिव्य वैक्रियक देह धारण करने को स्वर्ग में प्रयाण कर दिया। वाल साध्वीजी के इस असामयिक निधन से पालनपुर निवासी भी दुग्वः करने लगे। सदा से धीर गम्भीर श्रीर प्रफुल्ल मन रहने वाली गुरुवर्या महोदया को भी इस आकस्मिक वज्राघान ने विचलित कर दिया। किन्तु ऐसे ही समय तो सनुप्य की सचची परीचा होती है, विपम परिस्थि-तियो में भी जो श्रविचल श्रिडिंग रह सके वही सत्वशाली है। साधारण जन कष्टों-परिपहों उष्ट-वियोग अनिष्ट-संयोगों में अपने त्राप पर से कावृ खो वैठते हैं। गुरुवर्या महोदया असाधारण सत्वशालिनी थीं, उन्होंने शीघ ही अपने आपको सभाला। साधिका जीवन के कर्त्त व्यों का विचार उन्हें इस श्रवस्था में श्रव-लम्ब रूप वना।

सच्चे वैराग्य, धर्मशृर्ता, श्रीर वास्तविक तत्व ज्ञान की कसौटी तभी होती है, जब कप्टों के पहाड़ आंखों के सम्मुख आंड़ हों, विघ्नवाधाएं मार्गावरोध करके खड़ी हों, मृत्यु का भयंकर च्रह-हास हृद्य का कम्पित कर रहा हो, प्रियजन का जीवनदीपक प्रनय प्रकम्पन के एक ही नोंके में निर्वाण हो जाने वाला हो अथवा हो चुका हो, भय और आतक की तीच्ण-तीत्र गानिनी व्यालाएं कालसर्प की जिह्ना के समान लपलपाती, भस्म करने को त्वरित गति से अग्रसर हो रही हों, चारों ओर से करुण क्रन्दन और हृद्यवेधी चीत्कार सुनाई पड़ रहा हो, एक एक च्राण मृत्यु के सवादों से परिपूर्ण हो। अद्धीवकसित कुमुमकलिका असमय में वृन्तच्युत हो धूलि धूसरित-पद्द्लिन हो गई हो, इस प्रकार की सकटापन्न भीपण परिस्थिति मे भी गुरुवर्या ने धैर्य से काम लिया और दूसरों को भी धैर्य धारण करने का उपदेश दिया।

साधु जीवन का पथ कुसुम कोमल नहीं है, तलवार की तीच्ए धार का मार्ग है, यहां सुख सुविधाओं से भरपूर सरल राजमार्ग नहीं. विषम घाटियों वाला करण्टकाकी एँ पथ है जिसमें पथ पथ पर नुकी ले कांटे व ती खें प्रस्तरखण्ड चरण चूमते हैं, स्वाप जन्तुओं की दहाडें हृद्य को दहला देती हैं। वड़ी चड़ी आकाश पाताल को मिला देने की डींगे मार ने वाले शूरन्मन्य विकट भट भी इस पथ पर चलते हुए लड़खड़ा जाते हैं, उनकी आहम्मन्यता ननमस्तक हो पलायन कर जाती है, उनका साहस पीठ हिला देता है। घैर्य गाम्भीय और सत्व की साज्ञात जङ्गम

मृतियां ही इस कठोर पथ पर चलने योग्य होती हैं। जो कायर नपुंसक है, जो संकटापन्न स्थितियों मे पथभ्रष्ट हो जाता है, 'मोह प्रस्त होकर 'इष्ट-वियोग अनिष्ट-सयोग, मे' सन्तुलित नहीं रह सकता, वह साधुत्व के परमोच्च शिखर पर आरुड नहीं हो सकता। वह साधना का पथिक ही कैसा ? जिस की आंखों में मृत्यु का ताष्ड्व नृत्य देख कर अश्रुविन्दु छलक आयें।

चारतनायिका महोदया ने अपने जीवन में कई स्थल पुथल देखी हैं। सुख की कोमल शय्या का भी अनुभव किया है और दुख की कटकाकी का कच्छाद तिल्पका का भी वे आसेवन कर चुकी हैं। वे सुख में फूली नहीं, न कच्टो से भयभीत हुई । दारुण परि-स्थितियों में भी भयत्रस्त होना स्नकी प्रकृति में ही नहीं है। लोमहर्पक काण्डों की दृश्याविलयां देख कर भी वे सन्तुलित रही हैं, ऐसे अव तरों पर तो सनका विशिष्ट साधुत्व चरमोत्कर्प पर पहुँच जाता है।

पालनपुर संघ भी इन लघुवयर्स्का आर्या प्रेमश्रीजी के आक-रिमक निधन से अत्यन्त उदास हो गया। उसके नयनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उक्त घटना पालनपुर के लिए कलक स्वरूप थी। कई लोग तो चिरतनायिका के सामने फूट २ कर रो रहे थे। पूज्य गुरुवर्या ने उन्हें मृदु वचनों से आश्वासन देते हुए कहा-भाई, इस प्रकार शोक और रुदन करने से क्या होगा? यह क्या आपके या इसारे वश की बात है ? यह तो संसार का

अविचल विधान है, इसमे परिवर्तन करना या इसे मिटाना किसी की भी सामध्य से वाहर है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा नो श्रजर श्रमर श्रोर श्रविनाशी है। इसका श्रायुष्य इतना ही था। किर यह तो अपने दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक वना कर गई है। ऐपा निष्पाप जीवन नो किसी भाग्यराली आत्मा की ही प्राप्त होता है, छोटी सी ष्यायु में ही त्याग वैराग्य खोर साधना के पथ पर चल रही थी। पर आयुकर्म के दलिक समाप्त हो चुके थे, यह महानारी तो केवल निमित्तभूत वनीं। यहां इस प्रकार शरीर त्याग लिखा था, पंचभूनमय देह यहीं विशीर्ण होने वाला था। ऐसे आद्शं त्यागमय जीवन व्यतीत करने वालों के लिए तो शोक न करके प्रत्युत श्रद्धांजलि अित करना ही श्रेयस्कर है। यह घटना तो हम सबको चेतावनी देने वाली है, प्रत्येक प्राणी का सतत सावधान रह कर प्रभुस्मरण और धर्माचरण ही करना चाहिए। अव प्रसाद का त्याग करके धर्मपालन करना और गफलत में न रहना "।

सभी लोग नतमस्तक हो करजोड़ कर खड़े थे, कहने लगे-धन्य हो गुरुवर्या। सचमुच आप अलौकिक विभूति हो।

वड़ी धाम-धूम से पवित्र देह का ऋग्नि संस्कार किया गया। सभी लोगों ने आप से यहां न रहने की प्रार्थना की पर वे अपने विचारों पर दृढ़ थीं।

त्रहो । चरिननायिका में कैसा आत्मवल और अपूर्व साहस था। कैसी भीपण लीला थी महामारी की ! मृत्यु का कैसा ताण्डव नृत्य था। अन्तस् में कोई भी भय नहीं ! आंखों के सामने रत्नोपम वालिशिष्या का इस प्रकार अकाल निधन हो गया था, फिर भी ज्ञानियों के वचनों पर अनन्य विश्वास ! धैर्य की पराकाण्ठा ! ऐसे समय में – महाकाल की रौद्र ताण्डवलीला में वस्तु स्वभाव जान कर साहस और धैर्य से स्थितप्रज्ञ रहना उन्ही नहा सत्वशालिनी का काम था। उपर्युक्त प्रवचन आपके अन्तरंग का प्रतिविम्व था।

थोड़े दिनो वाद पालनपुर मे शान्ति हो गई । प्लेग रूप महायम कई प्राणियों की विल लेकर अन्यत्र प्रयाण कर गया।

चातुर्मास समाप्त हो जाने पर आपने वहां से विहार कर दिया। कई लोग दूर तक पहुँचाने आये और भरे हृद्य से विदा कर के कठिनता से वापिस लौटे।

वहा से छः कोशं पर मण्डाना नामक ग्राम में श्रापने तत्रस्थ श्रावक श्राविकाश्रों की श्राग्रहपूर्ण विनित से मासकल्प किया। श्रावक प्राविकाश्रों की श्राग्रहपूर्ण विनित से मासकल्प किया। श्राव्यात एक महीने वहां विराजीं श्रोर श्रपने प्रवचनों तथा उत्तम श्राव्यरणों का तत्रस्थ जनमानस पर श्रमिट प्रभाव श्र'कित कर दिया। वहां पर कोई जातीय विवाद था, उसे भी श्रापने श्रपने सचोट उपदेशों से शान्त करके एकता स्थापित की।

पाटण से कई भक्तजन दर्शनार्थं यहां आये और आपको पुनः पाटण पर्धारने का हार्दिक आग्रह किया अतः आप पाटण पर्धारीं। कुछ दिन बाद ही फलोधी संघ द्वारा प्रेपित एक ठाकुर पत्र लेकर वहां आ पहुंचा। पत्र में फलोधी संवने आपको पाटण से सीवे फलोधी शीब्रातिशीब पहुंचने की प्रार्थना की थी क्यों कि वहा कई विरागिनियां दीक्तोन्मुख थीं और आपका प्यारना अत्यन्त आवश्यक था। अतः आपने शीब्र ही वहां से विहार कर दिया।

मार्गस्थ प्रामों में केवल एक रात्रि विश्राम करते हुए, पय में आने वाले विशिष्ट तीर्थस्थान अर्बु दिनिरिराज नाकोड़ा आदि तीर्थमूमियों में देवदर्शन करते हुए चैत्र शुक्ला १० के दिन आपने लोहावट में प्रवेश किया। फ्लोधी से श्रीमती श्रुंगारश्रीजी में आदि भी दर्शनार्थ पधार गई थीं।

पूज्येश्वर गणाधीश भगवान सागरजी म सा तपस्वीवर छगनसागरजी म स नवदी ज्ञित मुनि त्रैलोक्य सागरजी म स स्राह्म वहीं विराजमान थे। उनके दर्शन करके परम भिक्त भाव से वन्द्रना की। सुखप्रच्छानन्तर गत तीन चातुर्मास के विशिष्ट कार्यों को निवेदन करते हुए वालसाध्वी प्रेमश्रीजी के असानियक निधन का समाचार भी सुनाया। साथ ही उनके अन-शन पूर्वक समाधि मरण और अन्तिम समय तक सावचेती आदि का वर्णन भी किया जिसे सुन उक पृष्यवरों के मुख से अनायास ही धन्य र के शब्द निकल पड़े।

प्रातः कालीन व्याख्यान वपम्वीश्रेष्ठ इगनसागरजी मः सः फरमाते थे, मध्याहन में चरितनायिका अपनी अमोघवाणी के रस की अविरत धारा में जन-मन का कतुष ज्ञालन करके उसमे वैराग्य बीज वपन कर रही थीं। इस अव्यर्थ उपदेश का प्रभाव लोहावट निवासी अमोलकचन्दजी पारल की विधवा पुत्री फूली वाई, (जो केवल २२ वर्ष की नवयुवती थीं) पर पड़ा और वह पवित्र संयम पथ पर चलकर आत्मकल्याण करने को प्रस्तुत हो गई। उनकी उत्कृष्ट त्याग भावना देखकर सम्वन्धिजनों ने उन्हें पुनीत प्रज्ञज्या लेने की अनुमति दे दी। तदनुसार वि सं. १६४४ की व्येण्ठ शुक्ला द्वितीया के दिन शुभ मुहूर्त में दीचा देकर श्रीमती श्रंगारश्रीजी म. का शिष्यत्व प्रदान किया और विद्याश्रीजी नाम रखा गया।

विद्याश्रीजी महाराज अतीव विनयवती सेवाभावी श्रौर चारित्रनिष्ठा साध्वीरत्न थीं। उन्होंने शीघ्र ही गुरुवर्या के हृद्य मे अपना विशिष्ट स्थान वना लिया।

फलोधी से कई भक्त श्रावक श्राविका दीना के प्रसङ्ग पर लोहावट आये हुए थे, उन्होंने फलोधी शीव ही पधारने का भिक्तपूर्ण आग्रह किया। आपने उनकी विनित स्वीकृत की और गणाधीशजी की आज्ञानुसार फलोधी की ओर विहार कर दिया।

# दीनाओं की धूम

त्रातादिकाल से भव-भव में भ्रमण करने वाले जीवों पर जन्म जरा श्रौर मृत्युभावकी नंगी तलवार लटकनी रहती है नथा श्रप्रयाशित रूप से श्रपनी तीचण धारा में प्रतिकृत प्रागियों का संहार करने में तत्पर रहती है। ससार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो इस त्रिविध नाप से सन्तप्त न हो, इस तलवार के बार से वच सकता हो । स्वर्ग निवासी देव देवी गए। भी अपने दिव्य जीवन में शान्ति या समाधि पूर्वक नहीं रह पान, उनको भी जब यह जात होता है कि अब हमें इस दिन्यलेक, दिन्य भोगीं, अनुपम वैभवों और इस दिव्य देह को छोड़ कर यमराज का अतिथि वनना पड़ेगा । तब उनके हृद्य पर भारी आघान होना है, अन्तः करण कम्पित हो उटता है, कहीं पर भी किसी भी राग रंग और नृत्यदर्शन में मन नहीं लगता. चित्त में अत्यधिक व्यप्रता श्रीर मानस पर उदासी का साम्राज्य छ।या रहता है। मन रो रो पड़ता है। मृत्यु का भय अर्थात् अशान्तिमय दयनीय स्थिति । केवल दुवःपूर्ण रुद्रन । । ऐसे समय में कौन आश्रय प्रदान करे ! कौन मृत्यु की स्वच्छन्द सत्ता से रचा कर सके । कौन अभयवाणी का आश्वासन प्रदान करे!

ऐना ही भय जन्म का होता है, गर्भावास की भयंकर यात-नायें जो दिष्टगोचर हो सकें तो मानव त्राहि त्राहि पुकार उठे! कंपकपी छूटने लग जाय। सभी प्राणियों का मन घृणा और ग्लानि से अभिभूत हो जाय इस गर्छा स्थान पर निवास करना तो दूर. उसे देखने की भी अभिरुचि न हो। ऐसे स्थान में घडी दें। घड़ी नहीं, सवा नव महीने रहना। कितना कप्टकर है। और जन्म लेने के पश्चात भी प्राणी कई प्रकार की आधिक्याधि और नाना प्रकार की उपाधियों-वेदनाओं से प्रन्त हो जाता है, विविध विडन्वनाओं मे फंसा रहता है। पराधीनता की वेडियों मे जकड़ा हुआ। परिजन-परिवार की चिन्ताओं से घरा हुआ, अर्थप्राप्ति की अभिलापा से अनाचरणीय अकरणीय और निन्दनीय कार्यों को करता हुआ शान्ति और सन्तोप की सांस नहीं ले पाता है।

वृद्धावस्था की करुण अवस्था का विचार ही मनुष्य की सारी शेखी भुला देने वाला होता है, वड़े वड़े शिक्तशाली महायोद्धा भी जराभिभूत हो जाने पर अपने आपको कुछ कर सकने मे असमर्थ जानते हुए तरुणों के हास्यपात्र वनने को विवश हो जाते हैं। प्रिय परिजनों से उपेजित हो कर जैसे तैसे आयु स्थिति पूर्ण करने को वाध्य होते हैं।

अनन्तकाल से जीवों की इस अधम दुर्दशा में कोई आश्वा-सन ? कोई शरणदाता ? कोई अवलम्वन है ?

हां है। वीतराग का शासन! प्रभु के अमृतोपम उपदेश वाक्य भगवान उमा स्वाति वाचक कहते हैं ∹ " जन्म जरामृत्यु भर्यें रिभद्र ते व्याधिवेदना प्रस्ते जिनवर प्रवचनादन्यत्र नास्ति शर्गा कचिल्लो के॥" जन्म जरा और मृत्यु के भयसे हुए और विविध व्यावि वेदनाओं से प्रस्त इस लोक में प्राणियों को जिनेश्वर के प्रवचन शासन के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी शरण स्थान नहीं है।"

सचमुच केवल मात्र तोर्थं करों के प्रवचन ही शरण भूत हैं।
सुधास्यन्दी आश्वासन है, जिसे पंकर मोहमल्ल से
आत्मा सुरिच्चित हो जाता है, तापत्रय से सन्तप्त जीव इस आश्वा-सन सुधा का पान करके शीतल शान्त और कर्मरोग से मुक्त हो
जाते हैं।

उन विश्वोपकारक वीतराग महाप्रभु के वचन मानव मात्र को सर्व विरित जीवन के पथिक वनने को प्रेरित करते हैं। उनकी उद्घोपणा ही यह है कि—: "जहा मुहं देवाणुष्पिया मा पहिनद्धं करह" ऋर्थ है - देवानुप्रिय! यदि तुम्हें वास्तविक मुख की ऋभि-लापा है तो यथा मुख कार्य करो, उस में च्लामात्र भी विलन्त न करों "

समयं गोयम मा पमायए' 'हे गौतम ! ज्ञा मात्र भी प्रमाद

स्वर्गीया पूज्येश्वरी चरितनायिका भी मानो परमात्मा की इसी परम आज्ञा-शासन की ध्वला फहराने के लिए ही पृथ्वी पर अवतीर्ग हुई थीं । उन्होंने अपना जीवन सफल वनाने के साथ साथ अपनी अमोघ अमृतवाणी से कई जीवों का मोहविष दूर करके उन्हें अनन्त सुख, अलर अमर पद प्राप्ति के लिए योग्य चनाया और उस मार्ग पर आरूढ़ कर दिया। कदाचित ही कोई चातुर्मीस ऐसा गया हो जिस में कोई इस पथ का पथिक न चना हो।

श्रापने फिर फलोधी की रत्नभृमि में पदार्पण किया है। श्रापने गत चातुर्मास करने के लिए श्रंगारश्रीजी महाराज, विवेक श्रीजी महाराज श्रीर श्रावाल ब्रह्मचारिणी रत्नश्रीजी महाराज श्रीजी महाराज श्रीजी महाराज श्रीजी महाराज श्रीजी मेज दिया था। इन वीरागनाश्रों ने श्रपने प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा कितनी ही सद्यो विधवाश्रों को पिवत्र प्रत्रज्या धारण के लिए प्रेरित करके दृढ वना लिया था। श्रव श्रापके प्ररेणदायक वचनों से वे शीव संयमी जीवन में प्रवेश करने को उत्सुक हो गईं श्रीर मुमुज रूप मे तत्व झान प्राप्त करने को श्रापकी इत्रद्धाया में निरन्तर उपस्थित रहने लगीं। ये सोलह विरागिनियां थीं। इनका परिचय इनकी दीजाश्रों के श्रवसर पर यथास्थान लिखा जायगा।

चातुर्मास में चिरतनायिका की श्रनन्य भक्त शिष्या, तप त्याग की साज्ञात् प्रतिमा श्रीमती हर्षश्रीजी ने ३३ दिन के निराहार तप से ३३ श्राशातना से होने वाले कलुष का ज्ञालन किया। कई साध्वी वर्याशों ने शक्त्यनुसार पज्ञज्ञमण श्रष्टाह्मिका श्रादि तप करके श्रात्मनिर्मलता के साथ ही जैन शासन की महत्प्रभावना की। सुयोग्य भावुक श्रीर मोज्ञार्थी श्रावक श्राविकाश्रों ने इस प्रसङ्ग से यथेण्ठ लाभान्त्रित होने के लिए श्रद्धाई श्रादि तपस्या के साथ २

चञ्चला लक्सी का सदुपयोग करने के लिए अष्टाह्निक महोत्सव प्रमु प्रा, प्रभावना, साधर्मिक वात्सल्य आदि सत्कृत्य करके पवित्र पुरायांचन किया।

चातुर्मास पूर्ण हो जाने पर आपने विहार की इच्छा व्यक्त की। उपर्युक्त मुमुन्त विरागिनियों ने आपसे प्रार्थना की-भगवति! हमारा उद्धार किये विना विहार कैसे कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता! हमारी दीन्ना का मुहूर्त दिखनाइये और दीन्ना देकर फिर विहार करिये।

गुरुवर्या ने शान्त स्निग्ध स्वरों मे कहा-'तथास्तु' सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

दी ज्ञा का मुहूर्त्त दिखलाया गया। विक्रम सं १६४४ पौप शुक्ला सप्तमी के दिन नियत हुआ और चार विरागिनियों को दी ज्ञित करना निश्चित किया गया।

मौनेकादशी के पर्व का मौन पूर्वक सानन्द आराधन करने के पश्चात् निम्ताङ्कित चार विरागिनियां दीना के लिए उद्यत होकर वन्दों जीमने लगी। उधर साथ ही श्रीमती शिवश्रीजी महाराज की ३ विरागिनयां वन्दों जीमने लगीं। वे तीनों विधवायें थीं।

डन तीनों के नाम क्रमश सुन्दरश्रीजी घेवरश्रीजी और अजि-तश्रीजो रक्खे गये।

१ श्री देवीचन्द्रजी लोढा की २१ वर्षीया सुपुत्री सोनीवाई जो समरथमल जी गुलेछा की विधवा पत्नी थीं। २ श्री केवलचन्द्जी गुलेखा की प्त्री और भीखणचन्द्जी वैद् की पत्नी वाल विधवा १३ वर्ष की वालिका गीयावाई।

३ श्री वागमलजी लोंकड़ की पुत्री ख्रौ वदनमलजी लूना-वत की विधवा पत्नी १८ वर्षीया गोरजाबाई।

४ श्री वागमलजी लोंकड़ की पुत्री श्रीर मगनमलजी वैद की सौभाग्यवती पत्नी वीरांवाई जो केवल षोडशवर्षीया वाला थी।

इन चारों की दीना उक्त मुहूर्त में वड़े उत्सव पूर्वक हुई श्रीर चारोंने ही पूज्यवर्या चरितनायिका का शिष्यत्व स्वीकार करके श्रपने जन्म को सफल किया।

इनके नाम ऋमशः सौभाग्यश्रीजी, ज्ञानश्रीजी, गौतमश्रीजी श्रौर विजयश्रीजी, रक्खे गये।

ये चारों ही विनयवती और सुशीला थीं। इनमें से सव से अल्पायु मे दीना लेने वाली ज्ञानश्रीजी, अत्यन्त भद्र प्रकृति हैं जो आज भी हमारे सौभाग्य से समुदाय के अधिष्ठात्री पद को अलंकृत करती हुई हमारी शिरच्छत्र वनी हुई, समुदाय का कुशल सञ्चालन कर रही हैं।

शेप तीन भी वड़ी प्रभावशालिनी थीं। श्रीमती सौभाग्यश्रीजी महाराज तो चिरतनायिका के मन्त्री पद को सुशोभित कर रही थीं और चिरतनायिका पूज्येश्वरी से २ वर्ष पूर्व ही स्वर्गवासिनी वन चुकी थीं।

इन चारों की दीन्ना गणाधीश श्रीमद् भगवान् सागरजी महाराज सा. श्रादि मुनि मण्डल के कर कमलों से हुई श्रीर वड़ी दीचा भी वही माघ शुक्ला ७ को खूत्र समारीह पूर्वक हुई।

उधर नागौर से कई श्रावक श्राविका इस महोत्सव के। देखने फलोधी आये हुए थे। उन्होंने नागौर पधारने को साग्रह प्रार्थना की। आपने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए श्रीमती श्रंगारश्रीजी महाराज को १३ साध्वियों के साथ नागौर मेजने की स्वीकृति प्रदान की। तद्नुसार श्रीमती श्रंगारश्रीजी महाराज को नागौर की ओर विहार करा दिया। उन्होंने नागौर से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन शुभ मुहूर्त में लाधूराभजी मिनिया की विधवा पत्नी मृगावाई, को दीज्ञा देकर मोहनश्रीजी नाम दिया।

चिरतनायिका की पूज्य गुरुवर्याए फलोधी में विराजमान थीं। उनकी सेवा मे आप सदा तत्पर रहती थीं। वड़ी धर्मशाला में स्थान की कभी के कारण रात्रि में आप कुछ शिष्याओं को साथ लेकर गुरुवर्या की आज्ञानुसार समीप के उपाश्रय में पधार जाया करती थीं।

प्रान्त काल पुन लौट कर पूज्यों की परिचर्या में कटिबद्ध हो जाती थीं। आपकी विनय भक्ति और सेवा भाव ने गुरवर्या के हृदय में अपूर्व स्थान बना लिया था। वे सद्वेव आपकी उन्नित की कामना किया करती थी। आज्ञापालन और वैयावृत्य का अद्भुत गुण ही आपको उन्नित के सर्वोच शिखर पर समारूढ़ कर सका।

अभी कई विरागिनियां संयम धारण की प्रवत इच्छा रखती थीं । इस कारण आपको फलोधी में ठहरना पड़ा। श्री मुकुन्द्चन्द्जी भावक की पुत्री स्वर्गीय वागमल जी वैद् भी धर्मारनी वाधूबाई तथा उनके पुत्र सम्पत् लालजी वैद् की विधवा परनी माह बाई श्रौर गुलेच्छा भीमराजजी की पुत्री चद्नमलजी वैद् की विधवा तत्नी माह बाई इसी प्रकार मेघराज जी वैद् की लड़की सम्पतलालजी नीमाणी की विधवा परनी जनच बाई भी भागवनी प्रव्रच्या धारण करने को प्रम्तुत हो गई।

टक सभी दीक् थिनियों के कुटुम्बियों से आजा प्राप्त हो चुकी थी। ये सभी सम्पन्न घराने की सहिलाएं थी। वड़े महोत्सव पूर्वक विक्रम सं. १६५६ के बैशाख सास की शुक्ला पष्टी के दिन शुम सहूर्त्त में इनकी दीक्चाएं हुई और क्रमशः निम्नाभिधानों से सुशोभित हुई: श्रीमती हुल्लास श्रीजी, श्रीमती माणिक्य श्रीजी, श्रीमती हीरश्रीजी श्रीमती पद्मश्रीजी,।

ये चारों ही युवितयाँ थीं। संसार की असारता प्रतिपादन करने वाले गुरुवर्या के प्रवचनों से इन्होंने जैन शासन की शरण लेकर आत्म कल्याण की प्रकृष्ट साधना आरम्भ कर दी।

धन्य है जैन शासन की इस पद्धित को ! जिसमें वाल वृद्ध युवा और वैधन्य प्राप्त अवला, सभी के लिए सम्माननीय जीवन न्यतीत करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर होने की समान सुविधाएं प्राप्त हैं।

जैन व ईमाई सम्प्रदाय को छोड़ कर अन्य सम्प्रदायों में ऐसी कोई विशिष्ट संस्थाएं नहीं है जहां स्त्री स्वतन्त्र रह कर सुरज्ञा पूर्वक अपने सतीत्व, सचारित्र और सद्ज्ञान की आराधना करतो हुई आद्री जीवन यापन कर सके। वह युग ित्रयों के लिए कैसे वन्धन वाला था, यह सर्वविदित है। और विधवाओं की स्थित तो अत्यन्त द्यनीय थी, उनका तो कोई स्वत्व ही न था। अन्य सम्प्रदाय वाले लोगे विधवा को पित के साथ ही सती हो जाने—जीवित जलने को वाध्य करते रहते थे। गृहस्था- श्रम में रहना उनके लिए वड़ा कष्टकर था, विधवा दर्शन अमझल सूचक माना जाता था। पद पद पर अपमान निरादर और विवशता के विष की ये कटु घूंटे थों, जो मूक रहकर पीनी पड़ती थी।

ऐसी अवस्था में जैन शासन की तीर्थ व्यवस्था-(साधु साध्वी श्रायक श्राविका रूप) प्रत्येक प्राणी को शरण भूत' निर्भय स्थान सिद्ध हुई। धन्य है वीतराग के इस पवित्र पथ को । आज भो सहस्रों व्यक्ति इसके पवित्र पथ पर चल कर स्वपर श्रेय का साधन कर रहे हैं।

चरितनायिका का शिष्याओं के प्रति अपूर्व वात्सल्य भाव था। उनकी शरण में आकर वे अपने आपको सुखी और निर्भय अनुभव कर्ती थीं। तभी तो जयताप सन्नप्त भव्यात्माएं इस शीतलच्छाय वृत्त के नीचे निवास करने को आतुर होकर शीव दौड़ी आ रही थीं।

इन चारों की वड़ी दीसा भी गणाधीश महोदयादि की अध्यक्ता में हो गई। दीसा पर लोहावट निवासी भी आये

हुए थे। उन्होंने गुरुवर्या से प्रार्थना की-श्रीमती पुर्य श्रीजी महाराज साहवादि को अवके लोहावट चातुर्मास करने की आजा फरमाइये। वहाँ भी हम लोग धर्म श्रवण के अभिलापी हैं।

गुरुवर्या ने उनकी विनित स्वीकृत करके आपको प साध्वियों सिहत लोहावट विहार करा दिया।

वहां खूव घूम धाम से आपका स्वागत हुआ। आपकी सुधा मधुर वाणी की वहाँ भी अजस्र वर्षा होने लगी। प्रातः काल श्री उत्तराध्ययन सूत्र, धन्ना शालिभद्र चरित्र और मध्याह मे जयाननद केवली का रास फरमाती थी।

श्रापका चातुर्मीस जाटावास में था, किन्तु वहां से एक साइल दूर विष्णोई वास में निवास करने त्राले श्रावक श्राविका भी व्याख्यान सुनने जाटावास प्रतिदिन उपस्थित होकर श्रापके प्रवचन पीयूप का पान करके श्राप्यायित (तृप्त) होते थे।

चितनायिका के ऊपर व्याख्यान तत्वचर्चा आदि कार्य होते हुए भी वे कर्मापचय कारक तपका आराधन करने में सद्वेव तत्पर रहती थीं। उपवास आयंविल एकासना आदि तप तो प्रत्येक तिथि को करती ही रहती थीं। वर्षावास में विशिष्ट तप करना भी न भूलती थीं।

तद्नुसार इस वर्ष भी आपने स्वयं अहाई तप किया और दोनों समय व्याख्यान भी देती रहीं। श्रद्भुत आत्मशिक थी उनकी। सतत जागृति का ऐसा उदाहरण अन्यत्र उपलब्ध होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। साथ की साधिकाएं भी पश्चान्पद न थीं। उन्होंने भी यथाशक्ति इस यहा में भाग लिया।

श्रीमती हुल्लासश्रीजी म. ने सर्व तपन्यात्रों मे श्रेष्ट मासज्ञमण् का उत्कृष्ट तप करके आत्मा को कर्ममल से रहिन किया।

अन्य ना'वी समृह ने भी पत्त जमण अहाई आदि पुनीत तप के आचरण से कर्म रज का चालन किया और आत्मा की उज्जूवल बनाया।

श्रावक श्राविश्रों में भी श्रद्धाइयां पचरगी श्रादि तपस्या हुई। इन तपस्याश्रों के उपलक्त में भन्य भावुक श्रंगर धर्मिनिष्ठ श्रावकों ने श्राव्दाहि गेतसव पूजाए साधर्मीवात्सलय श्रादि कार्यों में श्राम्थिर लक्ष्मी का न्यय करके उसे जन्मान्तर के लिए भी विद्युद्ध श्रीर स्थिर कर लिया।

चातुर्मीस पूर्ण हो जाने पर आपने विहार की भावना व्यक्त की । लोहावट निवासियों के हृद्य कुम्हला गये और उन्होंने कुछ दिन वहां अधिक विराजने की प्रार्थना की । जनकल्याण की भावना का लच्य ध्यान में रखते हुए आपने उनका आप्रह स्वीकार कर लिया।

पालनपुर के चातुर्मास में जीवीबाई नामक एक श्राविका को श्रापकी वैराग्यगिमत वाणी ने ससारोद्विग्न कर दिया था। वह दीचा के पवित्र पथ का अनुसरण करने को वैराग्यदशा में आपके साथ ही रह कर साधु जीवन के योग्य झान, चर्या आदि का अभ्यास कर रही थी। वह पुनीत भागवती प्रत्रच्या प्रदान करने की प्रार्थना करने लगी। फलांधी का श्री सघ इन वैरागिनी की दीना अपने यहां कराने को कटियद्ध होकर लोहावट आया और फलोंधी पधारने का विनम्न आत्रह किया किन्तु लोहावट वाले भी कम नहीं थे वे अपने यहां टीना कराने का आत्रह करने लगे। अन्त में दोनों में समसौता हो गया। और इस शर्त पर वे राजी हुए कि चरित-नायिका लोहावट ही रहे, दोना भन्ने फनोंधी हो।

समयज्ञ गुरुवर्या ने भी श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज आदि तीन साध्वीजी को दीजा समारोह पर फलोधी भेज दिया।

वैरागिन जीवीवाई ने अपने दशवर्षीय पुत्र मिणलाल और कुटुम्बी जनों की आजा लेकर वि. सं. १६५६ की माघशुक्ला पचमी के दिन प्रशस्त मुहूर्त में महोत्सव पूर्वक दीन्तित होकर 'दयाश्री' नाम धारण करते हुए दयाप्रधान तीर्थं करों के मार्ग का अनुसरण किया।

इन को विवेकश्रीजी महाराज ने चिरतनायिका की शिष्या वनाया। उधर नांगीर में भी श्रीमती शृंगारश्रीजी महाराजने फज़ोधी की तीन वैरागिनियों को दीज्ञित किया।

ये श्रीमती मोहनश्रीजी महाराज की गृहस्थाश्रम की पुत्रवधू श्रीर पौत्रियां थी।

इन के गृहस्थावस्था के नाम क्रमशः राजवाई, गुलाववाई श्रीर धन कंवर थे।

इनकी दीचा वि. सं. १६४६ की माघशुक्ला त्रयोदशी के दिन शुभ वेला में महोत्सवपूर्वक हुई। गुलाववाई, धनकंवर कुमारियां थीं। राजवाई का नाम रेवन्तश्रीजी, गुलाववाई का नाम जीवन-श्रीजी श्रीर धनकवर का नाम कमल श्रीजी रक्खा गया

फतों घी श्रीर लोहावट दोनों हो स्थानों से काफी मंख्या में जनता इस शुभ प्रसंग पर नागौर पहुँची थी । दीक्षा महोत्सव के समाचार सुनकर चरितनायिका अत्यन्त प्रसन्न हुईं। फाल्गुन चातुर्मासी लोहावट हो चुकी थी। फलों घो में पूज्यगणा वीश्वर भगवान सागरजी महाराज का शरीर अस्वस्थ सुनकर श्रापने फलों घी की श्रोर विहार कर दिया श्रीर शीब्र ही फलों घी पहुँच गये। लोहावट से केवल श्राठ कोश पर ही फलों घी है।

गुरुदेवों और गुरुवर्याओं के दर्शन से आल्हादित होकर विनम्र भाव से सेवा मे तल्लीन हो गये।

### गणाधीश्वरजी का स्वर्गवास

श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज त्रादि का चातुर्मास जयपुर था। श्रीष्म ऋतु में प्राय वड़े शहरों में विश्चिका (हैजा) त्रादि महामारियों का श्रकोप हो जाता है। जयपुर में हेजा जोरों से चलने लगा।

साध्वियों पर भी इसंका आक्रमण हुआ जिनका आयुप दीर्घ था वे तो लपेट में आकर भी वच गईं परन्तु नवयुवती आर्याएं –धनश्रीजी महाराज और विजयश्रीजी महाराज काल के इस कराल आक्रमण से न वच सकी। ज्येष्ठ शुक्जा ११ के दिन धनश्रीजी स ख्रीर ज्येष्ठ शुक्ला १३ को विजयश्रीजी म. ने इस नरवर शरीर ख्रीर मृत्युलोक को त्याग कर समाधि पूर्वक अनरान करके स्वर्गभूमि मे निवास कर लिया । दोनों ही आर्याएं सुशीला विनयवती ख्रीर साथ ही बुद्धिशालिनी थीं । इनके स्वर्ग-वाम के समाचार फलोधी पहुंचे । चिरतनायिका महोदयादि साध्वी मण्डल इन दोनों की ख्रसामियक मृत्यु सुन कर ख्रत्यन्त खिन्न हो नया पर जीवों की कर्मविचित्रना, जीवन की च्रिणिकता ख्रीर चिरत्र की दुर्लभता ख्रादि के विचारों से मन को शान्त किया । ख्रीर भावी भाव जानकर सन्तोप धारण किया ।

उधर श्रीमती सुवर्णेश्रीजी महाराज के पास दो साध्वियां कम हो गई थी ऋतः देनागीर से तीन साध्वीजी को जयपुर भेजने का सन्देश दिया।

यहां फलोधी में गणाधीश्वर महोदय का शरीर अस्वस्थ और अशक था ही। वे भी ब्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को समुदाय का भार तपस्वीवर श्रीमान अगनसागरजी महाराज के कन्धों पर रख कर अनशन पूर्वक दिन्यलोक को प्रयाण कर गये। सारे संघ में शोक छा गया। वडे समारोह पूर्वक उस संयम तप और त्याग से पवित्र वनी हुई देह का चन्दन नारियल और घृत से अगिन सस्कार किया गया। इस अवसर पर श्रीसंघने अष्टा-हिकोत्सव किया।

जयपुर की दुर्घटनाओं को अभी तीन दिन हुए थे कि नागौर में लघुवयस्का साध्वी जीवनश्रीजी जिन्हें दीचित हुए अभी मात्र चार मास और चार दिन ही व्यतीत हुए थे, इसी हैं जा रूप महा-मारी से आकान्त हो कर आषाढ़ कृष्ण द्वितीया को ऐहिलौंकिक लीला संवरण करके परलोक को प्रस्थान कर गईं।

काल की गित भी कितनी विचित्र और निर्देय है! यह न बाल देखती है न युवा या वृद्ध! इसका अविच्छित्र और अविरत चक्र निरन्तर गितशील रह कर प्राणियों का पेषणकार्य करता ही रहता है। इस चक्र से कोई भी प्राणी वच नहीं सकता! इसी लिए ज्ञानीजन उद्घोपण करते रहते हैं— सावधान रह कर धर्मसाधना करो, जीवन का कुछ ठिकाना नहीं! न जाने कव कालवली का आक्रमण हो जाय!

मनुष्य भविष्य के सुनहरे स्वप्तों में मुग्ध रह कर वर्त्त मान में निशंक भावों से पापाचरण में उद्यत रहता हुआ धर्म से विमुख रहता है। सोचता है-बृद्धावस्था में धर्म तप जप संयम आदि करूं गा अभी तो खाने खेलने के दिन हैं। चार दिन मौज भी तो कर लें।

धन्य हैं वे माता पिता जो श्रपनी सन्तान को धर्म की शिदा देकर उन्हें बालवय से ही धर्म करने की-तप संयममय जीवन व्यतीत करने की प्रिरणा करते रहते हैं और उनकी भावना का मृत्यांकन करते हुए उन्हें सहर्ष संयमी जीवन में रहने की भाजा दे देते हैं।

वाल साध्वी जीवनशीजी को माता की श्रमृल्य श्रीर सतत प्रेरणा ने संयम प्रेमिणी बनाकर उनके जीवन को सार्थक कर

दिया। आयुकर्म के दलिक तो समाप्त होते ही और गृहस्थ रहतीं तो भी काल का कवल तो बनती ही। चार मास चार दिन के स्वल्प संबमी जीवन में रह कर उन्होंने मानव जीवन को सार्थक कर लिखा। एक दिन का संयम मानव का उत्कर्ष कर देता है। अस्तु ऐसी महान् आत्माओं का हादिक अभिनन्दन करते हुए इत प्रसङ्घ से अलम्।

चातुर्मास समीप त्रा गया था, फलोधी वालों की तो प्रार्थना थी ही। गुरुवर्या महोदयात्रों ने भी चरितनायिका पूज्येश्वरी को वहीं वर्षावास करने का आदेश दिया। अतः अपना परम सौभाग्य सममती हुई वे फलोधी ही विराजीं।

इस चातुर्मास में आपके उत्पर प्रातः कालिक व्याख्यान का दायित्व तो थां नहीं। तपस्वीवर छगनसागरजी महाराज साहब वहीं विराजते थे। उनकी तात्विक और वैराग्यरस गमित वाणी सुनने प्रायः सभी आर्थाएं व्याख्यान समय उपस्थित रहती थीं।

तपस्वी प्रवर भी श्रद्भुत विभूति थे। समुद्दाय की सारणा बारणा प्ररेणा, परिप्ररेणा करने में वे सदा से ही दत्त थे। साधु साध्वियों की स्वल्प शिथिलता भी सहन करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था, वे तत्काल ही उसे दिण्डित करके भविष्य के लिए सावधान रहने का श्रादेश देते थे। श्रीर गणाधीश पद संभाले बाद तो समुदाय के सर्व साधु साध्वियों को चारित्रनिष्ठ रह कर ब्रान प्राप्त करने की प्ररेणा करते रहते थे। कोई भी उनकी

आजा भंग करने का साहस नहीं कर सकता था। न्वय गणाधीरा-कठोर चारित्री हो तो समुदाय भी शिथिल नहीं हो सकता। कर्तव्यनिष्ठ और जागह्क सेनाध्यन के सैनिक कायर और भीरु वन कर रणभूभि से पलायन नहीं कर सकते, प्रत्युत वीरता पूर्वक युद्ध करके विजय की वरमाला धारण करते हैं।

साधु साध्वियों को ज्ञान दान करने में भी श्राप सदा श्रप्त-मत्त रहते थे। उन्हें शासन की रेवा करने योग्य वनाने का श्रापका विशेष लच्य था।

गुरुवर्या महोदयाएं तथा चरितनायिकादि साध्वी मण्डली मध्याह्न मे आपसे सूत्रार्थ अवण मनन और वाचन करती थीं। नवदी चिता आर्याएं भो सूत्रों के वोल, म्तोक (थोकडे) संस्कृत व्याकरण, शास्त्रीय लिपि लेखन आदि का अभ्यास करती रहती थीं।

श्रावण की प्रेरणात्मक हरीतिमा पवित्रात्मा मुमुज्ञ श्रें। के लिए एक विशेप सन्देश लेकर आती है। वर्षी की महियों के साथ तपस्या की महियां भी लग जाती है।

श्रीमती विद्याश्रीजी महाराज और उज्जवलश्रीजी महाराज ने २४ उपवास करके पांच महात्रत की पंचिवश भावनाओं को उज्जवल वनाया। अन्य साध्वियों ने भी यथाशिक तप का आचरण करके आत्मा के कल्मप को धो डाला।

दो श्राविकात्रों-सौभाग्य वाई त्रीर भाऊ वाई ने सिद्धों के ३१ गुर्णों की स्मृति स्वरूप ३१ उपवास की तपस्या की । स्त्रन्य

#### बुब्ह २४३

#### नोट

इसी वर्ष यहाँ एक ऋौर दीता पृष्य तपस्वी श्रेष्ठ के कर-कमलों से हुई।

फलोधी के निकटस्थ रोहिणा प्राम निवासी श्री हनुमान् सिंह जी चौधरी के अप्ट वर्षीय सुपुत्र श्री हरिसिंह को वि. १६५० की आपाढ़ कु. ४ को दीला देकर 'हरिसागरजो' के नाम से अलकृत किया। ये भविष्य में समुदाय के आचार्य वने। स्वभाव से ही शान्त धीर व गंभीर थे। इनकी विद्वत्ता व साहित्य सेवा अद्वितीय थी।





श्रद्वाशील श्रोर धर्मात्मा व्यक्तियों ने भी श्रद्वाई पंचरंगी श्रादि तपस्याए की ।

प्रयाद तपस्वीवर श्रोर चितायिका के वैराग्यमय उपदेश श्रोर प्रोरणा से श्री छोगमनजी कावक ने सपत्नीक श्रीर पूनम-चन्दजी वैदने भी सपत्नीक श्राजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया।

इन सब तपस्याओं और त्रत धारण के उपलक्त में ऋष्टा हर-कोत्मव प्रभावना सार्धांमक बात्सल्य आदि धार्मिक कार्य हुए ।

वि. स, १६५७ का चातुर्मास सातन्दपूर्ण हुआ। आपको विहार करना था, किन्तु तपम्बीवर और गुरुवर्याओं के आदेश से आप वहीं विराजीं। और तात्विक ज्ञान सम्प्राप्त करने का तथा गुरुवर्याओं की वैयादृत्य करने का सौभाग्य सम्पादन किया।

पोप मास समाप्त होते ही लोहावट से श्री ज्ञानमलजी के चर की वहिन दीपीवाई दीका देने की प्रार्थना करने आ गई। ये कई दिनों से विरागभाव मे रह रही थी, सतत प्रयास करके कुटुम् रीजनों से आजा प्राप्त हुई तब विनित करके लोहाबट में दीना कार्य कराने की अपनी भावना व्यक्त की।

इस विरागिनी की विनित से गुरुजनों का आदेश लेकर माघ कृष्ण द्वितीया को आपने कई साब्वियों को जाय लेकर विहार कर दिया और दूसरे ही दिन लोहावट पहुँच गईं।

दीपीवाई की दीन्ना बड़े समारोह पूर्वक माघशुक्ला पंचमी को प्रशस्त मुहूर्त्त में सम्पन्न हुई। इनका नाम 'दीपश्रीजी' रखा गया। वीकानेर से श्रावकों द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि मण्डल चातुर्मास की विनित लेकर आ टपस्थित हुआ। आपने स्वयं पधारना स्वीकार न करके श्रीमती श्रृंगारश्रीजी महाराज को सात साध्वयों सहित फान्गुन कृष्ण द्वितीया को वीकानेर की ओर विहार करा दिया।

आपने जोधपुर वालों को वहुत पहले एक बार फरमाया था कि चौमासे की भावना है, कभी चेत्र स्पर्शना होगी तब हो सकेगा।

वे अवके अवसर देख कर विनित करने आ गये और फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन जोधपुर की ओर विहार कराके ही सन्तुष्ट और आनिन्दित हो कर गये। गुरुवर्यों के साथ इस विहार में केवल ६ साध्वीजी ही थे। उथर आप श्रीमतीजी के जोधपुर पहुँचने से पूर्व ही जयपुर से श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज आदि ६ साध्वीजी जोधपुर पथार गई थीं।

श्रीमती सुत्रग्रंश्री महाराज सा. की चिरतनायिका के प्रति धनन्य भिक्त थी। इतने दिनों वे गुर्वाद्या शिरोधार्य करके नागौर जयपुर श्रादि नगरों में रहीं। वहां चातुर्मास करके धर्म की ज्योति जागृत करती रहीं। श्रव श्राद्यानुसार जोधपुर पहुंची। यद्यपि गुरुवर्या ३ दिन में जोधपुर पहुंचने वाली थीं पर भिक्त का श्रातरेक श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव को नवकोश दूर तिंवरी में सीच लाया। वे तिंवरी में सम्मुख श्रा पहुंचीं, उस समय का इन गुरु शिष्याओं का मिलन दृश्य सचमुच ही श्रद्भुत था। श्रीमती सुवर्णश्रीजी म. स. श्रश्रुपूर्ण नेत्रों से चरणों में भुकी हुई

# ★ पुण्य जीवन ज्योति 🛧



स्व ग्राचार्यदेवश्रीमज्जिन हरिसागर सूरीव्वरजी म० सा०

हैं। हर्पातिरेक से कएठ अवरुद्ध हो गये हैं। कुछ भी शब्द मुख़ से निःसृत नहीं हो पा रहे।

डधर गुरुवर्या भी इन विनयवती सुशीला और सुये,ग्य शिष्या के प्रति वात्सल्य की पराकाण्ठा से मूक सी वनी उन्हे चरणों से उठाने का प्रयत्न कर रही हैं।

थोड़ी देर वाद दोनों ही प्रकृतिस्थ हुई ख्रौर सुख प्रश्न तथा ख्रुन्त सुख दुख की संद्येप से वार्त्ता करने लगीं। जोधपुर से कई भक्त श्रावक श्राविका भी कितने पैदल ख्रौर कितने ही रेगिस्तानी जहाजों (ऊंटों) पर तथा वैलगाड़ियों मे ख्राये थे। तिवरी वालों ने सवका ख्रातिथ्य किया। ३ दिन तक तिवरी मे निवास करके श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज द्वारा प्रतिवोधित श्रावक श्राविकाख्रों को विशेपरूप से धर्मस्थिर किया। श्री जिन मन्दिर की सुव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण नवीन सुकाव रक्ते। वहां के लोग ख्रापसे वड़े प्रभावित हुए ख्रौर दर्शन पूजा सामायिक ख्रादि के तियम धारण किये।

वहां से विहार करके आपने जोधपुर के समीप सूरसागर नामक स्थान पर एक दिन एक रात्रि ठहर कर फाल्गुन शुक्ला नवमी के दिन धूम धाम से जोधपुर शहर में प्रवेश किया।

जोधपुर मे आपने अपनी वचन सुधा से कई भन्यजनों के विषय विष का शमन करके उन्हें वैराग्य रस रंगित किया।

वि. सं. १६४८ का चातुर्मास जोधपुर वार्तों के श्रत्यन्त भक्ति पूर्ण त्राग्रह से वहीं किया।

यहां पर व्याख्यान मे आपने श्रोपपातिक सूत्र श्रोर भावना-धिकार से परिशिष्ट पर्व नामक कथा प्रस्थ पर रोचक प्रणाली से ऐसी अद्भुत व्याख्या प्रारम्भ की कि जोधपुर के मुशिद्धित श्रोता-गण आश्चर्य मुख्य वन गये। व्याख्यान मे जनता भारी संख्या में उपस्थित होती थी। आपकी सरल मुनोध किन्तु सद्धान्तिक रहम्यों से परिपूर्ण देशना श्रोर विभिन्न प्रकार के तत्वर्गाभत मनोरञ्जक दृष्टान्त सुन कर लोगों के मुख से अनायास ही बाह वाह।धन्य धन्य। के शब्द निकल पड़ते थे।

आपके उपदेशों से प्रभावित हो कर श्री सूरजराज जी भगडारी की जुमारी पुत्री द्वादशवर्षीया उमराव कुमारी ने विवाह न करने का प्रत्याख्यान कर लिया और दीचा लेने को प्रस्तुत हो गई।

पावस की सुन्दर ऋतु में साध्वी श्रेष्ठाओं ने मेघ से प्रति-योगिता करते हुए तपस्या की माड़ियां लगा दीं।

श्रीमती मेहतावश्रीजी महाराज ने श्रेयस्कर सासज्ञमण तप किया, व विद्याश्रीजी महाराज ने १६ उपवास किये, श्रीमती सौभाग्य श्रीजी म. ने प उपवास, श्रीमती गौतमश्रीजी म. ने ६ उपवास, श्रीमती कनकश्रीजी महाराज ने ६ उपवास श्रीर श्रीमती फते-श्रीजी महाराज ने धर्मचक्र तप किया। (इस की विधि पूर्व उल्लि-खित हो चुकी है)

श्रावक श्राविकाओं में श्रहाइयां पंचरंगी श्रादि तपस्याएं

हुई मास समण के पारणे के अवसर पर जोधपुर के ही श्री सूरजरा-जजी भण्डारी की दशवर्षीया कुमारी कन्या उमरावकुंवर ने दीसा लने की प्रतिज्ञा की । तथा श्री दूल्हेराजजी भनशाली ने आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत अ गीकार किया । और भी कई श्रावक श्राविकाओं ने यथाशिक व्रत प्रत्याख्यान लिए।

जाधपुर के धर्मात्मा श्रावकों ने इस शुभ प्रसंग पर पूजा प्रभावता आदि धर्मकार्यो मे धन व्यय करके पुरुष सम्पादन किया।

चातुर्मास सानन्द व्यतीत हुआ। विहार का विचार होने लगा। पर क्लोधी से श्रीसिद्धाचलजी तीर्थ की यात्रार्थ जाने वाला संघ आने वाला था अतः आप जोधपुर ही ठहर गई। दूसरे कुछ वैरागिनियां फलोधी से आ रही थीं।

उधर श्रोमती शृंगारश्रीजी महाराज वीकानेर में सानन्द चानुर्मास करके फलोधी की स्रोर पधार गईं थीं।

जोधपुर के अप्रेसर श्रावक श्राविकाओं ने प्रार्थना की कि-फलोधी आदि में तो आप दीचा देती ही रहती हैं। इन वैरागिनियों की यीचा यहा ही कराइये।

्र गुरुवर्या ने स्वीकार कर लिया और वैरागिनियों तथा उनके कुटुम्बीजनों ने भी जोधपुर मे दीचा होने की सम्मति ज्यक्त की।

तदनुसार वड़ी धूम धाम से क्किम सं १६४८ मार्गशीर्ष मास की कृष्णा १२ के दिन रेखचन्द्रजी वैद की पुत्री, कस्तूर-चन्द्रजी नीमाणी की धर्मपत्नी नानीवाई की दीचा हुई और नवल श्रीजी नाम स्थापन किया गया। अन्य वैरागिनियों के नाम से मुहूर्त ठीक नहीं था अतः आगे फाल्गुन मे दीका होना निश्चित हुआ।

फलोधी में भी लोहावट निवासी रतनमलजी सेंठिया की पुत्री, किशनलालजी गुलेच्छा के न्वर्भीय पुत्र की धर्मपत्नी मृगी वाई की भागवती दीचा मागशीप, कृष्ण ११ को हुई। श्रीमनी शृंगार श्रीजी महाराज सा की शिष्या वनीं और प्रेम श्रीजी नाम रखा गया।

शृंगार श्रीजी महाराज को गुरुवर्या महोदया ने नागौर भेज दिया। वहां पर काल्रशमजी ललवाणी की पुत्री, हीरालालजी गुलेळा की धमेपत्नी जड़ाव बाई की दीजा काल्गुन शुक्ला तृतीया को हुई। इन का नाम ज्योति श्रीजी स्थापन किया गया। उसी दिन सुगनमलजी कान्गा की लड़की भभूतमलजी वरिड़या की विधवा पत्नी चन्द्नीबाई ने भी दोज्ञा ली इन का नाम देवश्रीजी दिया गया।

इवर जोधपुर में भी फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन दानमलजी सिंघी की पुत्री और फलोधी के मेघराजजी गुलेछा की सौभाग्यवती धर्मपत्नी ने ३ वर्ष तक अपने पित के साथ विवाद कर दीचा की आजा कठिनता से प्राप्त करके संयम पथ को अंगीकार किया। इन का नाम चन्द्रन श्रीजी रखा गया। साथ दो अन्य विरागिनियों ने भी भागवती दीचा अंगीकार की।

ये थीं फलोधी के कस्तूरचन्द्जी ल्िन्या की पुत्री, वद्न मलजी कान्ंगा की धर्मपत्नी भाऊवाई और शिवरामजी गुलेझा की कन्या सुगतमलजी कानू गा की विधवा पत्नी मगनीं बाई। इन दोनों के नग्म क्रमरा भिक्त श्रीजी, मेघश्रोजी रक्खे गये। य तीनों ही श्रीमती सुवर्णे श्रीजी महाराज साहबा की शिष्याएं वनाई गई।

फतोधी से श्री फूलचन्द्जी गुलेखा १५० यात्रियों का संघ लेकर सिद्धाचलजी की यात्रा करने जा रहें थे। वे जोधपुर त्रा पहुंचे और चरितनायिका को साथ चलने की साम्रह प्रार्थना की । आपने फरमाया-मैं सिद्धाचल तीर्थाधिराज की यात्रा तो दो बार कर चुकी हूँ अब उधर जाने की भावना नहीं है क्यों कि मैंने अभी तक केशरियाजी की यात्रा नहीं की, अवके उधर जाने का विचार है, इधर मेरी साथ की साध्वियों की भावना भी केशरिया-जी की यात्रा करने की है। उन लोगों की भावना को भी सफल करना है। अतः हमें उधर जाना है। आप लोग सानन्द यात्रा करिये। वैसे ऋन्य पूज्य साधु साध्वी ऋापके संघ के साथ हैं ही । पाली तक हम भी साथ ही चलने की भावना रखती हैं। नागीर से संघ लेकर माणकचन्द्जी खजांची की पुत्रियां गुलाब-वाई ऋौर मघावाई पाली मे हमसे मिल जायेगी। हमें उनके साथ केशरियाजी जाना पड़ेगा । उन्हें पूर्व, ही वचन दिया जा चुका है । त्रतः मैं विवश हूं।

श्रीफृलचन्द्जी गुलेछा आपके इस निर्णय से हताश हो गये। वे बोले-जैसी श्रीमतीजी की मरजी। आप पधारतीं तो अत्यन्त उत्तम होता। हमारे भाग्य कहां ? कि आप संघ में पधारे। संघ के साथ आपने भी अपने शिष्या समृह सहित पाली के लिए प्रस्थान कर दिया। नागौर का ११० यात्रियों का संघ भो पाली में सिम्मिलित हो गया। पाली श्रीसंघ ने सब का यथा योग्य स्वागत व आतिथ्य किया।

## श्री केशरिया जी की यात्रा

चितनायिका महोदया भी १६ शिष्याओं सहित मंघ के साथ प्रस्थान करतीं गोडवाड़ के तीर्थों की यात्रा करतीं देसूरी की घाटी होकर जीलवाडे की समतल भूमि में चलती हुई चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन उदयपर के सभीप पहुँची। उदयपर श्रीसंघ स्वागतार्थ सम्मुख आया। धूमधाम से नगर प्रवेश करके शहर के मन्दिरों के दर्शन करते हुए धर्मशाला में पधार कर देशना दी।

वहां आप को जात हुआ कि मंडवारिया से यात्री संघ ११० गाड़ियों में आरोहण करके श्रीकेशरियाजी की यात्रार्थ आ रहा है। अत आप १० दिन उदयपुर ही ठहर गईं। संघ आने के पश्चात् दोनों संघ साथ ही रवाना हुए और चैत्र शुक्ला ६ के दिन श्री धुलेवा पहुँच कर श्री केशरियानाथ भगवान् के दर्शन करके आनिदत हुए।

चिरतनायिकादि ने भी प्रथम बार ही इस तीर्थ की यात्रा की थी, शीव्रतापूर्वक मन्दिर में प्रवेश करते हुये निसिही (नैषिधिकी) का उच्चारण किया और अनन्त कान्ति से देदिण्यमान सुवर्ण के सिहासन पर विराजमान आ,न्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त

करने वाले श्री आदिनाथ भगवान् के प्रतिविम्ब के दर्शन करके अपूर्व भावना उच्छलित होने से रोमाञ्चयुक्त शरीर से पञ्चांग नमस्कार करते हुए इस प्रकार स्तुति की-

श्री तीर्थ नाथ! भवतो ऽ निनशिखानु मेक ,
सातङ्क शङ्क मभिशंक्य वपु भुपाङ्कः।
नष्ट स्वयं द्वं ततरं तत रङ्क भावं,
दूरे कथा ऽत्रतु नदीरित पत्रिपात ॥१॥
ज्ञानि त्वतो जगित यः प्रथितो ऽ पि सानानं,
सङ्क सनातनं महो पिशुनेन विभ्रत्।
संस्त्यते वुधवरे रनुवासरं स
वर्ण्यत विणित गुणो गुणिनाऽनु केन ॥२॥
श्री मन्यते प्रणिपताभि पतामि चांत्रयो,
स्त्वां वा ऽऽ लये सुकलये हृदये द्येच्छोः।
त्वं रच्च रच्च सुद्ध रच्चर रच्च,

रहेति हर्प सहितर्पभ मस्तवीत्सा ॥ ३ ॥

श्रर्थ- हे तीर्थनाथ । त्रापके केशर से चित्त शरीर को देखकर
कामदेव भय और शकापूर्वक अपने आपको दरिद्र-असमर्थ
समभता हुआ शीन्न ही पलायन कर गया। फिर इसके वारों की
तो वात ही क्या ? ॥ १॥

जगत में ज्ञानी नाम से प्रसिद्ध भी साज्ञात् पिशुन (केसर, मूर्ख) से नित्य संसर्ग रखते हुए ही विद्वानों से स्तुन- प्रशसित हैं, ऐसे वे श्री केशरियानाथ किय गुणी से वर्णन किये जा सकते हैं। अर्थान् उनके गुणों का वर्णन करने में की। समर्थ है ? कोई भी नहीं।। २॥

हे स्वामिन । मैं आपको प्रणाम करती हूं और आपके चरणों में पड़ती हूं। आपको अपने हृदयहपी भवन ने धारण करती हूं, हे द्यावान् । मुक्ति साधक । आप मेरी रज्ञा करे, बारंबार रज्ञा करें। इस प्रकार हर्ष सहित गुरुवर्या ने भगवान् की स्तुति की।

चैत्री पूर्णिमा को वहां वड़ा भारी महोत्सव हुआ । संघर्णत ने पूजा प्रभावना, साधमिक वात्मल्य आदि धर्म कार्यो मे विपुल इत्य व्यय करके प्रयोगार्जन किया।

वैशाख विद एकम को विहार करके क्रमश प्रयाण करते हुए स्व सहित पांचवें दिन ट्वियपुर प्रधार गये

इन अवसर पर रतलाम से प्रसिद्ध वाक्तना परिवार की सदस्या सेठानी श्रीमती रूपकुंवर वाई भी श्री केशिरया जी की यात्रार्थ आई हुई थीं। आपके दर्शन करके बड़ी प्रभावित हुई और रतलाम पथारने की माग्रह प्रार्थना की। आपने म्वय के लिए अस्वीकृति देते हुए श्रीमनी सुवर्णश्रीजी महाराज को भेजने की स्वीकृति प्रदान की और सात साध्वियों सहित उन्हें विहार करा दिया।

उद्यपुर वालों की प्रार्थना से आपने वि सं. १९४६ का चातुर्मास उदयपुर ही किया।

श्रापका प्रवचन प्रतिदिन होने लगा। श्रोनृजन इस वैराग्य

गभित अथच मधुरवाणी से अत्यन्त प्रभावित हो कर चित्रवत् च्याख्यान श्रवण करते थे। सारे शहर मे आपकी प्रशंसा होने लगी।

मध्याह्न में भी आपने हरिविक्रम चौरेत, शालिभद्र चरित्र, चन्द्रलेखा चरित आदि नव रस युक्त कथाओं पर विवेचन किया जिसे अवण करने भारी संख्या में जनता आनी थी। इन कथाओं के व्याज से धर्म तत्यामृत पिला कर आपने और वर्ग की ससारासिक में भारी कमी कर दी जिससे वे धार्मिक कार्यों में अत्यन्त उत्साह रखने वाले हो गये।

इसी का प्रतिफल था कि उदयपुर में उस चीमासे में भारी तपस्याएं हुई।

## तप का वर्णन निम्नाङ्कित है-:-

ु स्वयं चरितनायिका ने श्रष्ट कर्मी की ज्योपमन करने को श्रष्टाहिका की, अर्थात् श्राठ उपवास किये।

श्रीमती नवल श्रीजी महाराज ने ३१ उपवास निरन्तर किये। श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज ने नव उपवास को तप किया। श्रीमती महतावश्रीजी म श्रीमती हुल्लासश्रीजी महाराज श्रीर उज्जवल श्रीजी महाराज ने श्रद्वाई की तपस्या से श्रातमा को उज्जवल वनाया। श्राधिका समूह भी पश्चात्पद कव रहने वाला था। किसी ने २१ किसी ने १६ किसी ने १३ किसी ने ११ किसी ने १० तो किसी महानुभावा ने ६ उपवास किये। श्रीर श्रद्वाई

की तपस्या तो कई धर्मात्मा श्राविकाओं ने की। इन नपस्याओं के अतिरिक्त पचरंगी और विकीर्ण तपस्याणं भी खुद हुई। इन तपस्याओं के उपलक्त में पूजा प्रभावनादि कार्य भी अव्यन्त उत्साह पूर्वक हुए।

इस प्रकार उदयपुर का अभूतपूर्व चातुर्मास वडी धूमधाम से आनन्द पूर्वेक व्यतीत करके श्रीमतीजी मार्ग शीर्ष एकम को विहार कर दिया और २ कोश पर रहे हुए मीहार ग्राम में पधारीं । विरह से व्याक्कत उद्यपुर का श्रीसंघ भी साथ आया । दूसरे दिन वहां से विहार करके मेवाड़ देश में स्थिन अनेक नी थें की यात्रा करते हुए अयाठ तीर्थ के दर्शन करके आनिन्दत हुये । वहीं पर रात्रि मे आपको ब्वर आया । कई दिनों तक ब्वर से पीड़ित रहीं। जब प्वर का वेग कुछ कम होने लगा तो आपने वहां से विहार कर दिया और माघ कृप्ण मे पुन केशरियाजी पधार गईं। साघ कृष्ण त्रयोदशी भगवान ऋपभदेव का निर्वाण दिवस है। श्री ऋपभदेवजी का तीर्थ होने पर भी वहां निर्वाण महोत्सव का कोई विशेष आयोजन नहीं होता था । आपने प्रवन्धकों को प्रेरणा की इस तीर्थ-मे निर्वाण महोत्सव होना चाहिये। त्रापके इस सुमान का उन लोगों ने स्वागत किया और खूव धूम धाम से निर्वाण दिवस मनाया गया। तव से अद्यापि पर्यन्त वहां निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसका श्रेय हमारी चरितनायिका को है। श्रीकेशरियाजी में कुछ दिन ठहर कर आप उद्यपुर पथार गईं, कुछ दिन वहां ठहर कर विहार करने की

इच्छा की । विहार की प्रथम रात्रि के पिछने प्रहर में आपने स्वप्न देखा, कोई मुनि त्रांपको सम्वोधित करके कह रहे थे-साध्वी श्रेष्ठे । दी चेच्छु को दीचा प्रदान किये विना ही आज विहार कैसे केर रही हैं। ये शब्द सुर्न कर श्राप जागृत हो गई। सम्भ्रम हपे और आश्चर्य से अभिभूत होकर संहसं। नेत्र खोल कर वैठ गई श्रीर विचारने लगीं यह कीन वोला ! कैसा स्वपून देखा ! यहां जो कभी भी ता की वात भी नहीं सुनी। किसी ने अपनी भावना ही ज्यक नहीं की । अन्य स्थानों से भी इन दिनों में दीन्ना विषयक कोई समाचार नहीं आये। इस प्रकार के विचारों में आप उत्तमी हुई थीं कि उसी समय श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज सा. द्वारा प्रेषित जावरे से जवलचन्द् जी छाजेड़ की पुत्री द्वादशवर्षीया कुमारी ठमी वाई उपस्थित होकर भक्ति सहित वन्दना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगी-पूज्येश्वरि ! महाराज साहिबा, मैं तो त्राविता सेवा में दीचा लेने को आई हूं। चार महीने से श्रीमती सुवर्ण श्रीजी म. सा. के साथ ही थी। उन्होंने यहां दीचा लेने के लिए भेजा है, मेरी दीचा करवाइये। ऐसा कहती हुई साथ मे लाया हुआ पत्र भी अपनी जेव से निकाल कर श्रीमती जी के कर कमलों में समीपत कर दिया पत्र पढ़ कर त्रापने सारी वातें जान लीं श्रौर उक्त दीन्नाधिनी को साशीर्वाद आश्वासन दिया कि दीचा देकर ही विहार करेगी। अपने स्वप्न को तत्काल ही इस प्रकार फलीभून होते देखकर आप विस्मयान्वित एवं आनिन्दित हो गईं!

वहां के श्रीमंघ ने वह महोत्सव पूर्वक माघ शुक्ला ७ की इस वाई की दीज़ा कराई। 'चेतन श्रीजी' नाम रखा गया।

श्री केशिरयानाथ भगवान की यात्रार्ध मादृड़ी से मंघ श्राया श्रा वह वापिस लौटते हुए उद्यपुर में श्राया श्रीरश्रापने सादृड़ी पथारने की विनित की । श्राप श्रीमती जी को नो उधर पथारना हो था, श्रंत श्रापने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी श्रोर माल्गुन कृष्ण् द्वितीया को उद्यपुर से संघ के साथ चलते हुए माघ छ० १४ को श्रापने सानेन्द राणकपुर में श्री जैलोक्यदीपक नामक विशाल श्रीर श्रद्भुत प्रासाद में विराजमान भंगवान युगादिदेव के दर्शन करके जीवन को सार्थक किया। दूसरे दिन विहार करके सादृड़ी मे प्रवेश किया।

# गोडवाड़ में उपकार

उधर मारवाड से श्रीमती श्रुगार श्रीजी महाराज आदि ६ साध्वी जी तीन विरागितियों सहित विहार करते हुए आपकें दर्शनार्थ सादड़ी में फालगुन शुक्ला एकादशी को आएं पहुंचे। आपकें दर्शन करके अत्यन्त हाँपत होते हुए वन्दना की। इस समय आप ऐसी शोभित हो रही थीं मानो सत्ताइस नज्ञों सहित चन्द्रमा सुशोभित हो।

सादड़ी में आपने श्री सिद्धंचक का आराधन खुव धूमधान से कराया। श्रीपालचरित्र पर वहुत सुन्दर प्रवचन किया, जिसे सुनकर वहां की जनता अत्यन्त प्रभावित हुई और वैरागिनियों की दीचा सादड़ी में कराने की विनम्न आपह करने लगी।

दीचा का मुहूर्त्त वि. सं. १६६० के वैशाल मास की सप्तमी को शुभ लग्न मे प्राप्त हुआ।

सादड़ी वालों ने उक्त मुहूर्त में वड़े महोत्सव पूर्वक दो विरागिनियों की दीनाएं करवाईं। उन विरागिनियों का परिचय इस प्रकार है:-

- १. गौरजावाई, पिता का नाम धनराज जी बैंद, पित का नाम छोगमल जी वाफ्णा, जन्म स्थान-नवा गांव।
- ्र द्वानवाई, पिता का नाम-श्रोम चन्द्जी कोचर, पित का नाम समीरमलजी गुलेळा, जन्म स्थान-पोकरण।

दोनों के नाम क्रमशः गुगाश्रीजी, हितश्रीजी स्थापन करके उन्हें लाभ श्रीजी म. की शिष्या घोषित किया गया।

श्रजमेर के श्री संघने सादडी में आपको अजमेर पथारने की विनित की तथा जोधपुर वालों ने भी चातुर्मीस कराने की साप्रह प्रार्थना की । दोनों स्थानों के कई ट्यक्टियों का प्रतिनिधि मंडल विनित करने आया , देसूरी वाले भी प्रार्थना करने आये थे।

श्रापने स्वयं की असमर्थता प्रकट करते हुए श्रीमती श्रंगार श्रीजी महाराज सा. को आठ साध्वियों सहित अजमेर, और श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज सा. को छह साध्वियों सहित जोध्युर, श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज को पांच साध्वियों सहित देसूरी भेजना स्वीकृत किया । तद्तुसार उन्हें विहार भी करा दिया। और आप एक विरागिनी को दीजित करने वहीं विराजी।

यह विरागिनी थी खीचन्द के प्रतापमताजी गुलिच्छा की पुत्री श्रीर वहीं के वृद्धिचन्द्जी वोधरा की विधवा धर्मपत्नी माएक गई। च्येष्ठ शुक्ला ४ को इनकी दीचा भी खूव समारोह से हुई। माणकश्रीजी नाम दिया गया।

नारियलों की गांव में प्रभावना दी गई थी।

त्रापको विचार विहार करने का था, परन्तु साद्ड़ी वालोंने त्रापको चातुर्मीस किये विना जाने ही नहीं दिया। चातुर्मास की विनित स्वीकृत कराके ही शान्त हुए।

श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज श्रादि ने जोधपुर में उमराव कुमारी को दीचित किया। पाठकों को स्मरण होगा, जोधपुर में चरितनायिका के पास उमराव कुमारी ने दीचा लेने की प्रतिज्ञा की थी।

उक्त कुमारी तेरह वर्ष की हो गई थी। माता पिता के सहर्ष अनुमति देने पर दीचा समारोह आरम्भ हो गया । वैरागन बन्दोले जीमने लुगी । वैरागन उमराव कुमारी के मुख पर एक विषैता स्फोटक हो गया। भारी दुर्द् था उसमें ! इलाज हो रहा था, पक जाने पर भी फूटता ही न था। डाक्टर ने आपरेशन की राय दी किन्तु वैरागन ने नहीं कराया। दीचा मुहूत्ते समीप श्राता जा रहा यो। पोड़ों की व्याकुलता प्रतिदित वढ़ रही थी। माता पिता ने कहा-अस मुहूर्त्त पर दीचा कैसे हो सकेगी ? आगे हो जायेगी। वैरागन ठहरने को प्रस्तुत न थी। अन्त में दीचा उसी मुहूर्त में कराने का निर्णय हुऋा । विसं. १६६० ऋोपाढ शुक्ला १० को प्रांत. काल दीचा का वरघोड़ा खूब धूमधाम से निकला। शहर के मुख्य राजमार्गो से चलता हुआ वरघोड़ा नगर के वाह्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध मुहताजी के मन्दिर में पहुँचा। वहीं पर नन्दी रचना की गई थी। श्रीमती सुंवर्ण श्रीजी महाराज साहव **ऋादि पूर्व ही वहां पधार गये थे**।

रथ से उतर कर विरागिनी मन्दिर में विराजमान श्री पार्व-नाथ भगवान के दर्शन करके दीना स्थान पर उपस्थित हुई और सविधि वन्दना करके देववन्दन आदि विधिविधान के पश्चात् मुण्डन किया से निवृत्त हो साध्वी वेश धारण करके दीना धारण करने को प्रस्तुत हुई, हाथ में रजोहरण लेकर देव वन्दन विवि करने को खड़ी थी कि चना श्रमण सूत्रोच्चारण के समय रजोहरण की डांडी की ठेस लगने से उक्त स्कोटक फूट गया! उस मे रहा शल्य जो काफी बड़ा था निकल गया जिससे पीड़ा एकदम शान्त हो गई और दीनां कार्य सानन्द सम्पन्न हुआ।

श्रीमती कनक श्रीजी महाराज के नाम की शिष्या घे।पित करके श्रीमती उमंगश्रीजी मं नाम प्रदान किया गया।

दीना प्रसंग पर जोधपुर के बहे २ राज्याधिकारी उपस्थित थे। वे इस त्रयोदश वर्षीया इसारी की दीना से अत्यन्त प्रभावित हुए। अनेक भव्य महानुभावों ने यथाशिक व्रत नियम आदि प्रहण किये। विरागिनी की लघुभगिनी केशरकुमारी ने भी दीना लेने की प्रतिज्ञा की, तथा नवदीनिता की दोनों भुवा साहय जो स्थानक्यासियों का मत मानती थीं, शुद्ध सनातन जैन धर्म की अनुयायिनी वनीं। साथ ही उनके पित आदि ने भी सम्यक्त्य धारण किया।

ये सब समाचार विस्तृत रूप से जोधपुर मे विराजमान चरित-ना यका की द्विण भुजा स्वरूप महाप्रभावशालिनी श्रीमती सुवर्ण श्रीजो म. सा ने सादड़ी में विराजमान अपनी पूज्येश्वरी को पत्र मे लिखे जिन्हें पढ़ कर वे अञ्चन्त प्रसन्न हुई।

सार्ड़ों के चार्तुर्मास में आपने कर्म विपाक की विचित्रता के वर्णनों से पूर्ण श्री विपाक सूत्र पर प्रवचन आरम्भ किया तथा भावनाधिकार में वैराग्योत्पादक श्री यशोधर चरित आलोचनात्मक

4.

शैला से वांच कर श्रोताजनों को कर्म वैचित्र्य, कृत अशुभ कर्म का दुविपाक और उस से भोगे जाने वाले दुखों का ऐसा हृदय-प्राही वर्णन अवण कराया कि श्रोतृवर्ग चतुर्गति अमण से कांप उठा और मुमुद्ध वन कर धर्मतत्पर हो गया। अनादि कालोन मोहमूच्छित आत्माएं जागृत होकर तप द्वारा कर्मेन्धन को भस्म कर देने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याओं का आचरण करने को बद्ध प्रतिज्ञ हुई।

साध्वी मण्डल में से श्रीमती विद्या श्रीजी महाराज ने तथा ज्योतिश्रीजी महाराज ने २१ शवल दोषों की आलोचना म्वरूप २१ उपवास का आदर्श तप किया।

श्रीमती रेवन्तश्रीजी महाराज ने नव उपवास, वाल साध्वी चेत्न श्रीजी महाराजने त्राठ उपवास की तपस्या से त्रात्मा के कर्म मल को भरम कर दिया।

श्राविकाओं में भी श्रभूतपूर्व तपस्या हुई जो इस प्रकार है -१ मासन्तमण

२१० श्रहाइयां तथा पंचरंगी तपस्या, एकान्तर तप, चान्द्रायण तप श्रादि श्रनेक प्रकार की तपरयाएं करके श्रात्मा को उज्बल बनाया। इन तपस्याश्रों के उपलच्च में पूजा प्रभावना रात्रि जागरण सार्धामक वात्सल्य श्रादि धर्म कृत्य भी श्रभूतपूर्व हुए।

सादड़ी का चातुर्मास निर्विघ्न पूर्ण करके आपने विहार कर दिया। आस पांस के चेत्रों-धाणेराव, नाडोल, नाडलाई आदि की यात्रा करते हुए वहां पर धर्ने प्रचार का कार्य अपने व्याख्यानों हारा करके आपने शासन सेवा भी अभूतपूर्व की ।

आप बीमेल से पधारी, तर्त्रस्थ संघने आपका जोरदार स्वागत किया। प्रतिदिन व्याख्यान में पट्पुरुप चरित्र वड़ी अनुपम शैली से फरमाती थों, साथ ही सामाजिक कुरुदियों से होने वाली हानियों के विषय में भी आप अच्छा प्रकाश डालती थीं जिस से वहां किसी के स्वर्गवास पर होने वाला रात्रिस्दन वंद हो गया। तथा और भी कई कुरुदियां—मिध्यात्व सेवनादि का कई श्रावक श्राविकाओं ने त्याग कर दिया।

श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज भी जोधपुर का चातुर्मास सम्पूर्ण करके १० साध्वियों सहित वहां पधार गई

उनको साथ लेकर समस्त सांच्यी मण्डल सहित आपने वहां से विहार कर दिया। प्रत्येक गांव में धर्मीपदेश रूपी जल की वर्षा करती, जनता के विषय कपायादि मल का प्रज्ञालन करती क्रमशः शिवगंज पधारी।

श्रीमती सुवर्गाश्रीजी महाराज ने अर्बु दगिरिराज तीर्थ की यात्रा करने की भावना व्यक्त की । अतः आपने जाने की आज्ञा प्रदान करके ११ साध्वियों सहित विहार करा दिया । वे आब्र प्रधार गई ।

पाठकों को स्मरण होगा आपने पाटण मे चातुर्मास किया था। वहाँ पर एक भव्यात्मा श्राविकां को वैराग्य का रंग लग गया। उसने अपनी भावना उस समय तो गुप्त रखी, किन्तु आपके विहार कर देने के पश्चात् आजा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। दो वर्ष के सत्त प्रयत्न से परिवार वालों की आजा प्राप्त करके यहां शिवगंज में दीजा धारण करने आ गई। उसका साहस देख कर चरितनायिका ने सधन्यवाद दीजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

वह श्राविका थी पोरवाड ज्ञातीय काजीशाह की लड़की, फते-चन्द्रजी की धर्मपत्नी जीवाबाई ।

वड़े महोत्सवपूर्वक इन्हें वि सं १६६० माघ शुक्ला संतिमी को शुभ मुहूर्ति में भागवती दीका देकर 'जयश्रीजी' इस शुभ नाम से अलंकत किया।

इस शुभ प्रसंग के पश्चात जालौर वालों की हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करके आपने २३ शिष्याओं के परिवार सहित वहां से विहार कर दिया और प्रामानुप्राम विहार करतीं, महावीर प्रभु के पवित्र त्याग मार्ग का प्रचार करतीं आपने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को जालोर मे प्रवेश किया। जालोर की जनता ने हर्षविभोर हो आपका हार्दिक स्वागत किया।

त्रावृ की यात्रा करके श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज आदि भी वहीं आपकी सेवा में टपस्थित हो गई ।

कई नगरों के श्रावक चातुर्मास की विनित लेकर उपस्थित हुए। उन लोगों की विनित स्वीकार करके यथासाध्य स्त्रन्य साध्यियों को अन्य नगरों में भेजने का निर्ण्य करके जालोर वालों की विनित मानी हुई होने के कारण आपने १७ साध्यियों सिंहत जालोर में ही चातुर्मास करने का निश्चय किया।

श्रीमती मुवर्णश्रीजी महाराज श्रादि सात को फलोथी भेज दिया तथा श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज श्रादि ४ को श्राहार चातुर्मास की श्राहा प्रदान की। तद्नुसार ये सब श्रपने गन्तव्य स्थान की श्रोर प्रस्थान कर गईं।

श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज ने शीव्रता से प्रयाण कर फनोधी मे पढ़ार्पण किया। । वहां एक विरागिनी सुगनवाई, जेठमलजी वैंद की लड़की, मगनमलजी कोचर की विधवा धर्मपत्नी केवल पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था वाली थी। श्रन्य भी कई थीं पर श्रभी श्राह्मा नहीं मिली थी, श्रदा वे तो इस समय दीज्ञा न ले सकी।

सुगनवाई की भागवती दीना वि० सं० १६६१ के वैशास माम में शुक्ला १० के दिन शुभ मुहूर्त में घूमधामसे हुई। मुक्ति की परम अभिलापा से ही भव्य प्राणी संयम मार्ग के पिथक बनते हैं। अत-एव इनका शुभ नाम भी 'मुक्तिश्रीजी' स्थापन किया। यह शुभ संवाद श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव ने जालार में विराज-मान अपनी पूज्य गुरुवर्या को पत्र द्वारा निवेदन किए। तथा नवदीनिता को ३ साध्वीजी के साथ जालोर भेंज दिया।

चरितनायिका महोद्या ने जालोर चातुर्मास मे वैराग्यरस की सिरताका प्रवाह अखरड रूपसे प्रवाहित किया। व्याख्यानमे आप वैराग्यमय आख्यानों से पूर्ण श्री ज्ञानुधर्मकथांग सूत्र पर अनुपम

और म्पष्ट सरल व्याख्या करती थीं तथा भावनाधिकार में नवर व मय होते हुए भी शान्त रस में समाप्त होने वाला श्री हरिविकम चरित्र भी चित्ताकर्षक शैली में फरमाती थीं, जिसे सुनने आवाल बृद्ध, सभी जन आवश्यक कार्य छोड़ कर भी समय पर उपस्थित हो जाते थे और चित्रवन् एकायमन से श्रवण करते थे।

आपके इन वैराग्यमय उपदेशों का तत्रस्थ जनता पर अत्य-धिक प्रभाव पड़ा। वे भोगों से विरक्त से वन गये और तपस्या करने को प्रस्तृत होकर वड़ भावों सिहत उत्तम तपस्याएं की जिनका वर्णन निम्नलिखित है—

श्रावक श्राविकात्रों मे ग्यारह उपवास ११

,, दश ,, १० ,, नव ,, **६** ,, अट्टाइयां ,, ५०

पंचरंगी तपस्या तो चार वार हुई। कई भव्यात्माओं ने १२ व्रत, कई ने ७ व्रत, कई ने ४ अणुव्रत और कुछ विरक्त दम्प-त्तियों ने त्राजनम बहाचर्य व्रत थारण किया। ऐसा अभूतपूर्व तप हुआ।

हमारा पूज्या आर्थीमण्डल कव पश्चात्पद रहने वाला था ! स्वयं चरित्रनेत्री ने अप्टाहि नक उपवास किये. श्रीमती विद्याशीजी महा-राज ने चतुर्विशंति तीर्थकरों की आराधना स्वरूप २४ उपवास का उत्कृष्ट तम किया, श्रीमती महतावशीजी महाराज ने आद्वाई, श्रीमती रेवन्तश्रीजी महाराज ने सत्रह प्रकार के संयम की विशृद्धि के लिये १७ उपधास, श्रीमती नवलश्रीजी महाराज ने श्रष्टाई. तथा नवदीजिता वालसाध्वी श्रीमती मुक्तिश्रीजी महाराज ने प्रथम वार ही नव उपवास का श्रेष्ट तप किया।

जालोर वालों ने तपस्या और त्रन श्रह्ण आहि के उपलज्ञ में पूजाएं, प्रभावनाएं, अपटाहिनकोत्मव, रात्रि जागरण और कर्ड सार्थीमक वात्सल्य करके पुण्योपाजित द्रव्य का पुण्य कार्यों में सद्व्यय करके पुण्यानुवन्धी पुण्य का मंचय किया।

श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव के वैराग्योत्पादक व्या-ख्यानों से फलोधी मे एक नवोड़ा—केवल एक मास ही विवाहित हुए व्यतीत हुआ था—सौ० चम्पावाई को बैराग्य का रंग लग गया। ये खीचन्द के रूपचन्दली दूगड़ की पुत्री तथा रेख-चन्द्जी गुलेझा की धर्मपत्नी थीं। इन्होंने वडे प्रयत्न से परिवार वालों से शीव ही संयम धारण की अनुमति प्राप्त कर ली। श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज सा ३व के पास अभ्यास वरने लगीं। श्राश्वित शुक्ला चतुर्दशी को वे गुरवर्या के दर्शनार्थ जालोर श्राई थी। जालोर की जनता इस नवविवाहिता का यह वैराग्य देखकर दंग रह गई। विस्मय से दांतों तले अंगुली द्वा ली। श्रागेवान लोगों ने चरितनायिका से प्रार्थना की-महाराज साहिवा ! इनकी दीचा तो यहां जालोर मे कराइये। गुरुवर्या ने विरागनी के सम्वन्धियों की इच्छा तुसार करने की वात् निश्चित

की ! जालोर श्री संघ ने खीचन्द वालों को पत्र देकर अपने यहां दीचा कराने की सहमति प्राप्त कर ली और दो मास पूर्व से ही नत्रस्थ श्री संघ इस समारोह की तैयारियों में जुट गया !

जालोर वालों का उत्साह देखने योग्य था। जोर शोर से बीचा कराने की भावना से उन्होंने हजारों मनुष्यों के योग्य भोजन सामग्री का प्रवन्थ किया। भारत के मभी प्रदेशों के १२१ नगरों में श्रामन्त्रण पत्रिकाएं भेजी गई।

मार्ग शुक्ला पूर्णिमा के दिन से विरागिनी बन्दोले जीमने लगी और विरागिनी को गीत-गान तथा वाद्य अन्त्रों की ध्वनियुक्त प्रतिदिन हजारों नरनारी साथ चल कर उपाश्रय पहुंचाते थे। वहां प्रभावना वितीर्ण की जाती थी तथा रात्रि में भी वैराग्य विपयक गायन होते थे और प्रभावना टी जाती थी।

दीचा कें मुहूर्त पोषी पूर्णिमा पर्यन्त नव-नव उत्सवों की पर-मपरा चलती रही। ऐसा उत्सव अद्यापि पर्यन्त हुई दीचाओं में कहीं नहीं हुआ था। ७००० जनता वाहर से इस उत्सव पर सम्मि-लित हुई थी। सारा जालोर धर्म नृपति की चमू से ज्यापत हिंद-गोचर होता था।

विक्रम संवत् १६६१ पौप , शुक्ला पृणिमा को अखण्ड सौभाग्यवती चम्पावाई ने षट्काया के शस्त्ररूप गृहस्थाश्रम का परित्याग करके भगवान् महावीर प्रभु द्वारा निरूपित , अनगार धर्म को स्वीकृत किया। जय-जय और धन्य-धन्य के मगल घोष पूर्वक इन महानुभावा का नाम 'श्रीमनी वन्तभश्रीजी' प्रसिद्ध किया गया।

इम उत्मव में जालोर श्री संघ ने छः महस्त्र रूपयां का मट्-व्यय करके चारित्र धर्म की अनुमोदना से आत्मा को पवित्र वनाया। विरागिनी के परिवार बानों ने जो इस शुभ असंग पर इव्य व्यय किया वह उपर्युक्त राशि से अतिरिक्त था।

(वल्लभश्रीजी अत्यन्त विनयवती चारित्रनिष्ठ, युद्धिमती और सुतीला साध्वीवर्या थीं पर अल्पायु होने के कारण शासन सेवा का लाभ न ले सकी, वे आज विद्यमान नहीं हैं)

डधर इस दीका से पूर्व खीचन्द्र में श्रीमती मुवर्णश्रीजी महाराज साहवा के कर कमलों से दो विरागिनियों की दीकाण धूमधाम से सम्पन्त हुई।

फलोधी के श्री हीरालालजी वरड़िया की पुत्री, चुन्नीलालजी ललवानी की विधवा धर्मपर्त्नी चन्दावाई।

लोहावट के श्री रतनचन्द्जी ल्णिया की द्वादशवर्षीया पुत्री, खीचन्द् के श्री माणकलालजी वोथरा की वालविधवा धर्मपत्नी श्रीमती वीरांवाई।

चन्दाबाई की दीना मार्गशीर्ष शु० ४ को हुई और 'चम्गश्री जी' नाम रखा गया।

वीरांवाई की दीत्ता पोष शुक्ला ढादशी को हुई और 'विनय श्रीजी' अभिधान दिया गया।

जालोर मे विराजित गुरुवर्या को ये समाचार यथासमय खाचन्द से श्रीमती मुवर्णश्रीजी महाराज साहव ने प्रेषित किय थे।

इस प्रकार भाग्यशालिनी चरित्रनायिका के शिष्या समुदाय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रहो थी। सच है पुरुयवानों को अना-यास ही बैभव की उपलब्धि होती रहनी है।

हमारी चरितनायिका ने जालोर से माघ शुक्ला नवमी को विहार कर दिया। लोगों ने गद्गद् कएठ से भावपूर्ण विदा दी। तीन कोस तक हजारों नरनारी पहुँचाने आये, वहां पर साधमिक चात्सल्य हुआ।

वहां से वागरा होते हुए आप शिष्या मण्डली सहित सियाणा पधारे। श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव भी फलोधी से विहार करके फाल्गुन सुदी एकादशी को सियाणा पधार गये, गुरुवर्या के दर्शन करके अत्यन्त आनन्दित हुए।

यहां से गुरुवर्या ने ११ साध्वियों सहित् श्रीमती कनकश्रीजी महाराज साहव को जोधपुर भेज दिया।

सियाणा वालों की आप्रहपूर्ण प्रार्थना से सवा महीने वहां विराज कर धर्मीपदेश दिया। वहां से आपने सिरोही राज्य में अमण करके उपदेश सिरता प्रवाहित करने के लिए विहार कर दिया। प्रामानुप्राम विचरण करते देलन्दर में पधारे। एक विरागिनी लाधूवाई (फलोधी के जमनालालजी वच्छावत की पुत्री,

शिष्यात्रों को भेजकर हमारी सुष्त धर्मभावना को जाप्रत करिये।

तद्नुसार आपने श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज आहि पांच को जालोर चातुमासार्थ और श्रीमती फतेश्रीजी महाराज आहि पांच को देलन्दर चातुर्मासार्थ विहार करा दिया। चतुर्दश साध्वयों सहित आपने सिरोही मे ही वर्णावास करने का निर्णय कर लिया। इससे संघ में आनन्द का समुद्र लहरे लेने लगा। एक श्राविका मूलीवाई को वैराग्य का उद्य होने से उसने शीब ही दीचा देने की प्रार्थना की, उसे जोधपुर भेज दिया। जोधपुर मे श्रीमती सौभाग्यश्रीजी महाराज का चातुर्मास था। उन्होंने गुरुवर्या की आज्ञा शिरोधार्य करके सिरोही की इस वैरागन को जी सिरोही के नगराजजी सिरोहिया की पुत्री, वेशरीमलजी की धर्मपरनी थी' आपाढ़ शुक्ला स'तमी को भागवती प्रज्ञव्या प्रदान करके 'मोतिश्रीजी' के नाम से प्रसिद्ध किया।

वि० सं० १६६२ के इस सिरोही चातुमांस मे आपने श्री इत्तराध्ययन सूत्र पर व्याख्या आरम्भ की। हजारों की र ख्या में श्रोताओं ने जिनवाणी श्रवण करके अपने कर्ण युगल की सार्थकता के साथ ही आत्मा को भी पवित्र वनाया।

आपके तप त्यागमय जीवन व अमोघ प्रवचनों ने यहां तप की ज्योति प्रज्वित कर दी। स्वयं चिरतनायिका ने अहाई तप, श्रीमती चम्पाश्रीजी महाराज ने ३१ उपवास, श्रीमती भिक्त-श्रीजी महाराज ने २६ उपवास की तपस्याएं की और श्रावक- श्राविकाओं मे भी अद्वाई पंचरंगी आदि तपस्या हुई। इन तपस्याओं के उपलच्च मे श्री जिनेन्द्र पूजा, प्रभावना, सार्धामक वात्सल्य, रात्रि जागरण आदि धार्मिक कार्यो मे न्यायोपार्जित द्रव्य का उदार मन से व्यय करक तत्रस्थ श्री संघ ने यश और सुख दोनों ही प्राप्त किये।

यहां पर आश्विन कृष्ण नवमी के दिन साधारण वीमारी से भीमती उज्ज्वलश्रीजी ने समाधिपूर्वक इस नश्वर शरीर की त्याग कर दिव्य शरीर धारण करने के लिए दिव्य लोक को प्रयाण कर दिया। काल योद्धा का यह आक्रमण केलने की सामर्थ्य तो अव-तारी महापुरुषों में भी नहीं होती, सामान्य जन की तो वात ही क्या? सिरोही संघ ने धूम से इनका अग्नि संस्कार किया तथा अष्टाहिनकोत्सव किया गया।

चातुर्मास पूर्ण हो जाने पर भी जालोर की एक विरागिनी हासीवाई को दीना देने के लिए आपको कुछ दिन वहीं ठहरना पड़ा। उक्त विरागिनी की दीन्ना मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी को शुभ न्त्रण मे अत्यन्त महोत्सव पूर्वक हुई और 'हगामश्रीजी' नाम • दिया गया।

इनकी दीना से पूर्व जोधपुर में श्रीमती लामश्रीजी महाराज साहव आदि २० साध्वीजी महाराज नागौर आदि से आकर एकत्रित हो गये थे। जोधपुर के ही श्री सूरजराजजी भंडारी अपनी धर्मपत्नी और पुत्री नववर्षीया केसरकुमारी के सहित मौभाग्यमलजी नीमाणी की विषवा वध् ) आपकी सेवा में ही कई दिनों से रह कर मंयमी जीवन का अनुभव कर रही थीं।

देलन्दर के श्री सघ ने प्रार्थना की—इन विरागिनी महोदया की दोत्ता हमारे प्राप्त में ही होनी चाहिये। हमें भी दमसे लाभ होगा। इस आप्रह को स्वीकृत करके लाध्यवाई को वहीं वि० मं० १६६२ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी (महावीर जन्म जयन्ती) को भाग-वती प्रत्रज्या प्रदान की। इन्हें श्रीमती लिट्धिश्रीजी नाम देकर कनकश्रीजी महाराज की शिष्या वनाई गयो।

देलन्दर वालों ने इस शुभ प्रसग पर २०००) रुपये व्यय करके उदारता का परिचय देने के साथ ही भवान्तर में ले जाने योग्य संवल का भी सप्रह कर लिया। नारियलों की प्रभावना और लापसी का जीमन हुआ था।

वहां से विहार करके बरलूट होते हुए जावाल में बड़ी धाम-भूम से प्रवेश किया। श्रापके प्रभावशाली व्यक्तित्व से श्राकिपत हाकर समीपस्थ शामों की जनता दर्शन करने, उपदेश सुनने श्रोर श्राप्त शाम में पधारने की विनित करने जावाल में प्रतिदिन श्रामे लगी। इससे वहां मेला सा ही लगा रहने लगा। दर्शनाथियों श्रीर धर्म पिपासु व्यक्तियों के श्रावागमन के कारण साध्वीवर्ग को श्राहार का समय भी स्वल्प ही मिलता था। पाड़ीव वालों की विनित से श्राप पाड़ीव पधारीं श्रीर कुछ दिन वहां धर्म सिलल की वर्षा की।

चाप शिष्या समुदाय से परिवेष्टित हो व्याख्यान<sup>े</sup> दे रही थीं कि सिरोही से श्री सघ का प्रतिनिधि मण्डल-त्र्यापकी सेवा में टपस्थित हुआ और चातुर्मास की आग्रहपूर्ण विनिति की। उनके आग्रह को मानकर आपने, सिरोही की ओर विहार-कर दिया। २ ऋापाढ कृष्ण त्रयोद्शी के मङ्गल प्रभात में जय-जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ सिरोही में प्रवेश किया। एक हजार नर-नारी आपके स्वागतार्थ शहर से वाहर उपस्थित थे। नगर मे स्थित जैन शासन की उज्ज्वल कीर्ति के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट के चतुर्दश रत्नों के समान चतुर्दश जिन भवनों मे विराजमान जिन विम्बों के दर्शन से परम आल्हादित होते हुए आपने उपाश्रय मे पदार्पेण किया। चतुरंगीय अध्ययन की प्रथम गाथा पर विवेचन करते हुए मानव जीवन, शास्त्र अवग्र, अद्धा भाव और धर्म साधना की दुर्लभता पर अच्छा प्रकाश डाला, श्रोतृ वर्ग विस्मया-भिभूत होकर परस्पर चर्चा करने लगे—इन साध्वीजी का जैसा नाम सुना था उस्से भी ये ऋधिक ही हैं। हम लोग बड़े भाग्य-वान हैं जो ऐसी त्याग वैराग्य श्रौर ज्ञान की साकार जंगम प्रतिमा हमारे शहर मे पधारी हैं। हम तो इनका व्याख्यान सुनने हजार काम छोड़कर भी प्रतिदिन आया करेगे।

सिरोही में आपके साथ काफी साध्वी समुदाय था और समीपस्थ प्रामों के लोग अपने यहां चातुर्मीस कराने की अत्यन्त लालायित होकर विनित्कर रहे थे कि हमारे यहां भी आपकी पारमेश्वरी प्रज्ञव्या लेने को प्रस्तुत थे। श्री यशमुनिजी नहाराज साहव भी वहीं पथारे हुए थे। एक अन्य वैरागी भी तथा श्रीमती लाभश्रीजी महाराज साहव की गृहम्थाश्रम की माता जीवीवाई भी दीजा लेने की भावना से फलोशी से जोथपुर आ गई थीं।

इन पांचों की ही दीन्ना घूमधाम से विक्रम सबत १६६२ के मार्गशीर्ष मास की शुक्ला पष्ठी के दिन शुभ विजय मुहूर्त्त में सम्पन्न हुई।

श्री सूरजराजजी साहव तथा अन्य वैरागी श्री यशमुनिजी महाराज के शिष्य वने । इनके नाम कमशे श्री सीभाग्यमुनिजी और मेघमुनिजी रखे गये।

सौ० बैरागन इचरजवाई तथा उनकी कन्या नेशरकुमारी के नाम 'अमृतश्रीजी व कल्याणश्रीजी दिये गए और जीवीवाई का नाम जीतश्रीजी रखा गया।

जोधपुर से दूसरे ही दिन श्रीमती लामश्रीजी महाराज ने नव दीजिताओं श्रीर अन्य कई साध्वयों को साथ ले कर गुरुवर्ग के पास श्राने के लिये सिरोही की श्रीर विहार कर दिया। वे श्रविच्छन्न प्रयाण करते हुए शीव्र ही सिरोही श्रा पहुंचे। इयर समीप ही रहे हुए विवेकश्रीजी महाराजादि भी श्रा गये। यहां पर ३६ साध्वीजी सम्मिलित हो गये थें। ये सभी वहां से विहार करके ३ कोस पाड़ीव नामक गांव में प्रधार।

पाठकों को स्मरण होगा ? उदयपुर से श्रीमती सुवर्णश्री जी

महाराज साहिया को रतलाम चोमासा करने मेज दिया था, रतलाम से पधारते हुए वे कुछ दिन खाचरोद शहर में रहे और वहा उनकी वैराग्य गिमत देशना से श्री हुकमी-चन्दजी छाजेड़ को अपने पुत्र सहित दीचा लेने की भावना जाम्रत हुई। पृज्य सुवर्णश्रीजी महाराज साहवा ने उन्हें फ्लोधी तपस्वीराज गणाधीश श्रीमान् छगनसागरजी महाराज साहव की सेवा में रह कर ज्ञानाभ्यास करने की शुभ सम्मित दी, वे फ्लेंधी आ गये थे। इनकी दीचा अब वि० स० १६६३ के वैशाख मास की शुक्ला त्रयोदशी को फ्लोधी में हुई, पत्र द्वारा यह वृत्त जान कर चिरतनायिका आदि आर्या मण्डल को अत्यन्त आनन्द हुआ। उक्त मुनियों के नाम कमशः श्री पूर्णसागरजी महाराज साहव और चेमसागरजी महाराज साहव प्रसिद्ध किये गये।

गुरुवर्या ने वहां से श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज साहव द्यादि को जावाल और श्रीमती कनकश्रीजी महाराज साहव द्यादि को हो हुवा नामक ग्राम भेज दिया था, क्यों कि वहां के लोगों ने प्रार्थना की थी। धर्म जिज्ञासु जनों की प्रार्थना को स्वीकार करना द्याद ही था क्यों कि सहृद्य सन्त जन परोपकारार्थ ही विहार त्रादि करते हैं। स्वयं चरितनायिका पूज्येश्वरी भी कालिन्द्री वालों की त्राग्रहपूर्ण प्रार्थना से वहां पधारी।

इन तीनों ही स्थानों पर महान् उपकार हुआ। कालिन्द्री से स्वयं चरितनायिका के तपस्या करने से ४०२१ उपवास की सर्व-श्रोष्ठ तपस्या हुई। यहा पर प्रापकी खाला से बिहुपी रहन साध्या विहोसीन श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज लाहब भी ज्याग्यान दिया परती थी।

कालिन्द्री में ३५ वर्ष में श्री संघ में वैण्नस्य चला त्या रहा था, श्रावक गण दो पाहियों (दो घड़ें) में विभन्न हो गये थे। एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले के यहां के सभीप के सम्बन्धियां को भी नहीं भेजता था। पुत्री त्यपने पिना के दगां नहीं जा सकती थी तो हो सहोदर श्राताश्रों का परम्पर वार्णालार तक वन्द्र हो गया था। एसी परिस्थित देख कर शुक्रययों को दशा खेद हुआ। अधिकांश सहद्रय व्यक्ति भी इस असता और ननाव-पूर्ण दशा से अत्यन्त परेशान थे। उन्होंने सभी परिस्थित चरिन्तायिका को समझाई।

श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज मातिया भी पास ही विराज-मान थीं। उन्होंने कहा—फृट तो बहुत ही बुरी चीज है। इसमें तो बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। श्राप लोगों को इसे मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्रावकगण बोले—महाराज साहिबा! अब तो हम आपसे ही आशा रखते हैं, आए ऐसा उपदेश दीजिये कि हमारे गांव की यह फूट मिट जाय और हम सब सभ्यता से रहे।

श्रीमती मुवर्णश्रीजी महाराज साहिवा ने कहा—यथाराहि प्रयत्न करू गी। सफलता गुरुदेव के हाथ है।

दूसरे दिन व्याख्यान मे इसी विषय पर वोलते हुए प्रकारा डाला गया।

एकता का महत्व समभाते हुए आपने कहा-

प्राचीन युग में पारस्परिक ऐक्यना कितनी अविक थी। आप लोगों ने मांडवगढ़ के विषय में सुना होगा ? वहां एक लच्य कोट्योधिपति निवास करते थे, अन्य प्रदेशों से रहने वाला कोई श्रसहाय निर्धेन स्वधर्मी वन्धु इस शहर मे श्राजीविकार्थ श्रा जाता तो प्रत्येक घर से उसे एक स्वर्ण मुद्रा श्रीर एक ई ट प्रदान की जाती थी जिससे वह ईंटों से मकान वनवा लेता और बची हुई मुद्रात्रो से व्यापार करता । इस प्रकार थोड़े दिनो में वह चैभव सम्पन्न वन जाता था। यह तो एक छोटा सा हब्टान ; है। शास्त्रों में भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। वड़े-वड़े सार्थवाह सेठ-साहूकार जब विदेशों मे व्यापारार्थ जाते थे तो श्रपने नगर में घोषणा करवं ते थे कि जिन्हें हमारे साथ चलना हो वह तैयार हो जाय, जिनके पास मार्ग व्यय नहीं होगा उंन्हे मार्ग व्यय दिया जायगा । जिनके पास व्यापार करने को धन नहीं होगा उन्हें धन दिया जायगा। कितनी उपकार वुद्धि! कितना स्वधर्मीवा-त्सल्य ॥ कैसा वन्धुत्व !॥ किन्तु आज के युग में तो जिधर दृष्टि-पात करो फूट, ईर्प्या और विद्वेप ही दृष्टिगोचर होता है। एक ही देश, नगर श्रीर गांव मे रहने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले, अरे एक ही उदर से जन्म लेने वाले भी परस्पर प्रेम से

नहीं रह सकते। इतना अधिक मनोमालिन्य हो जाता है कि कभी कभी युद्र की सी नौवत आ जाती है। कोर्ट तक पहुँचना तो आजकत माधारण वात हो गई है। इसी फुट के कारण भारत-वर्ष सैकड़ों वर्षो से पराधीन वना हुआ है। पृथ्वीराज श्रौर जयचन्द की फूट ने ही भारत को परतन्त्र बनाया था। इसका फल आजतक भारतवासियों को भोगना पड़ रहा है। सैकड़ों वर्षी तक मुमलनानों का प्रभुत्व रहा जिससे भारत की त्रादर्श संस्कृति, धार्मिकता, नैतिकना आदि का हास होता गया। फिर हिन्दुओं की इम फूट ने ही अङ्गरेजो का साहस वढ़ाया और व्यापारार्थ आये हुए विदेशी देश के मालिक वन वैठे ' रहा-सहा धन वल, ज्ञान वल और ऐक्य वल भी नष्ट हो गया। आध्यात्मिक भावनात्री को तो स्थान रहे ही कहां ? जब कि मानव मन में से नैतिकर्ता के मृल्य पलायन करते जा रहे हैं, मनुप्यता भी नाता नोड़ कर चली जा रही है। मनुष्य अव भी चेत जाय तो कितना अच्छा हो ?

एकता में एक दिन्य शिक होती है। आप जानते हैं कि छोटे-छोटे रेशों को जोड़ कर मजबूत रस्सी बनाई जाती है। वह रस्सी भारी से भारी बोक्त डठाने में, बलवान गजराज को भी बांधने में ममर्थ हो जाती है। अन्य जातियों और समुदायों की ओर हिट हालिये। कैसी पारस्परिक प्रीति है। कैसा आपस में सहयोग है। भाई-माई का कैसा अट्ट प्रेम है। एक-दूसरे के सुख-दुख में कितनी सहानुभूति है। स्वधर्मी वन्धु की उन्नति से कितनी अधिक प्रसन्नता होती है १ एक पर विपत्ति आ जाने से सारा समुदाय उसे दूर करने को कटिवद्ध हो जाता है। वास्तव मे जागतिक जीवन पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर है। विना अन्य जनों के सर्थोग के प्राणियों को एक ज्ञण भी जीवन धारण करना कठिन हो जाय। आप और हम सभी संसार के विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के सहयोग और भौतिक तत्व—पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाशादि की सहायता से पृथ्वी पर विद्यमान रह रहे हैं। इनमें से एक भी अपना सहयोग देना वन्द कर दे तो जीवित रहना असम्भव है।

एक ही धर्म के अनुयायियों मे मनोमालिन्य होना, धर्म को कलंकित करना है। भगवान तीर्थंकर देवों का धर्म कषाय रहते आराधन नहीं किया जा सकता। धर्म रूपी हर्म्य मे प्रवेश करने का प्रथम द्वार सम्यकत्व है। आपने सुना होगा कि जब तक आत्मा मे अनन्तानुबन्धी क्रोधमान माया लोभ रूप कपाय का भूत रहता है और गलत मान्यताएं रहती हैं तब तक सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रावक का पद तो सम्यक्त्वी से ऊंचा होता हैं। सम्यक्त्वी भी एक वर्ष से अधिक कपाय को रखे तो सम्यक्त्व अप्ट हो जाता है। श्रावक तो कपाय रख ही नहीं सकता। यदि रखता है तो श्रावक धर्म से पतित होता है।

श्राप लोग जैन धर्म के उपासक होकर इतने वर्षों से पारस्प-रिक विद्वेप रख रहे हैं; गाव में दो पार्टियां हो- रही हैं। यह कितनी लज्जास्पद स्थित है ? इसे आप स्वयं ही विचारिये। जो जैनधर्म प्राणिमात्र से मैत्री रखने का उपदेश देता है, विरोधी पर भी माध्यस्थ भावना रखने की आज्ञा दे रहा है, उसके अनु-यायी इतना पारस्परिक वैरभाव धारण करने रहे कि आपस मे वोलचाल भी वन्द हो जाय तो उनका श्रावकत्व नो दूर रहा, सम्य-कत्व भी रहना असम्भव ही है।

संघ के अप्रगण्य व्यक्ति ध्यानपूर्वक इस भाषण को सुन रहे थे। उन्हें आपके व्याख्यान से अपनी स्थित का भान हुआ, उनका हृद्य द्रवित होने लगा। इस करुण और प्रतित दशा का ध्यान करके वे लोग अत्यन्त लिजत हो कर अधोमुख बैठे थे। उनके कर्णकुहरों में श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव का अन्तिम वाक्य "श्रावकत्व तो दूर रहा, सम्यक्त्व भी रहना असम्भव ही है।" गूंज रहा था।

वे लोग नम्रतापूर्वक उठकर वोले—आज से हम पारस्परिक स्मा-याचना कर लेते हैं। भविष्य में भी कभी फूट पड़े, ऐसा वातावरण न वनने देंगे। फूट डालने की कोशिश करने वालों की वातों को भी नहीं मानेगे। एक दूसरे को सहोदर भाई के समान समभते हुए रहेंगे।

इस प्रकार ३४ वर्ष से चला आने वाला वैमनस्य च्रा में ही दूर हो गया। दोनों पार्टियों वालों ने परस्पर च्रमा याचना करके मनोमालिन्य और फूट को देश निकाला दे दिया। इस अद्भुत प्रभाव को देखकर जनता ने धन्य-धन्य के उद्घेष से आकाश को भी गुञ्जा दिया। जय-जय निनाद से दसों दिशाएं मुखरित हो उठीं।

यह मेल-मिलाप वाली वात समीपस्थ यामों मे भी प्रसृत हो गई। कई यामों के च्यक्ति आपके दर्शनार्थ वहां एकत्रित हो गये थे। वे इस अद्भुत प्रभाव को देखकर विस्मय और हर्प से अभि-भूत हो गए। आपकी मुक्त कएठ से प्रशंसा करने लगे।

कालिन्दी और सिरोही के श्री सघ ने श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहवा का इस प्रयास के लिए हादिक श्रभिनन्द्रन करते हुए एक 'नान-पत्र' श्रर्पण किया जो इसी चरित्र के परिशिष्ट स०१ रूप मे श्रज्ञरशः प्रकाशित है। पाठक वहां देखने का कष्ट करे।

इस प्रकार कालिन्द्री में जैन शासन की विजय दुन्दुभि निना-दित करके जावाल वालों की प्रार्थना से आप अपने शिष्यामण्डल सिंहत जावाल में पथारीं। वहां भी आपने उपदेशामृत की अविरल वर्षा की।

फाल्गुन की वसन्त ऋतु में वहां ऋभूतपूर्व तपस्याएं हुईं। वर्षा काल मे तो तपस्याएं होती ही हैं, वसन्त की मादक ऋतु में यहां के श्रद्धालु व्यक्तियों ने तपस्या करके मोहराजा के सेनापित कामदेव को पराजित कर दिया। यह भी चरितनायिका के वैराग्य रसपूर्ण व्याख्यान की ऋलौकिक शिक्त का प्रभाव था।

श्राविकाओं मे नवरंगी तप हुआ, श्रावक वर्ग भी पश्चात् पद

नहीं रहा। उन्होंने पचरंगी तप द्वारा मन्मथ की वाहिनी पर विजय प्राप्त की।

मोतीलालजी आदि ४ श्रावक श्रेष्ठों ने सपत्नीक आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। इस उपलक्ष में पूजाएं, प्रभावनाएं, नवकारसी के जीमन आदि पुण्य कार्यों में तब्राथ श्रावकों ने उदारतापूर्वक पुष्कल द्रव्य का व्यय किया।

यह तपस्विनी ऋायां श्रों का समृह जावाल से विहार करके वरलूट श्राम प्रस्थान कर गया। वहां भी व्याख्यानों की तथा तपस्यादि
धर्म कार्यों की खूब धूम रही। पंचरगी तप हुआ और इस तप के
उपलच्च में ऋष्टाह्मिकोत्सव भी खूब ठाठ से किया गया। यहां से
ऋषाप लाय नामक श्राम को पधारी। वहां पर भी नवरंगी तप हुआ।
करीव एक पच्च तक वहां धर्मामृत की वर्षा करके आपने विहार
कर दिया। दो कोस पहुंचे होंगे कि पीछे से कितने ही लोगों के
आने की आहट मिली, वे लोग दूर से ही आपको ठहरने का
संकेत करते हुये शीव्रता से मार्गातिक्रमण कर रहे थे।

इस प्रकार इन लोगों को आते देख कर आप सपरिवार ठहर गईं। आपके मन में कई प्रकार के सङ्कल्प विकल्प उत्पन्न होने लगे। ये लोग इस प्रकार क्यों चले आ रहे है ? इत्यादि।

इतने में ही श्रावक मण्डली सम्मुख आकर नमस्कारपूर्वक प्रार्थना करने लगी—आप सदश भव समुद्र तरणी हमारे देश मे पथार कर, हमारे प्राम में चातुर्मास न करके थोंही पथार रही है। ऐसा कैसे हो सकता है ? आपको पुन गांव में पधारना पड़ेगा। हम आपको आगे किसी भी प्रकार विहार न करने देंगे।

इस हार्टिक प्रार्थना की आप उपेना न कर सकी और पुन लाय ग्राम में पथारी। वहां पर श्रा सिद्धचक तप का आराधन करवाया। श्रीपाल महाराजा का बोधदायक आरुयान एमी अर्द-मुन शैली से फरमाती थीं कि श्रेन्जन मन्त्रमुग्ध से एकाम चित्त होकर श्रदण करके अत्यन्त हिंपत होते थे।

श्रापकी श्रमोघ देशना ने यहां भी एक भव्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्त्त न कर दिया। श्री भभूतमलजी ने भोगा में पराड् मुख होकर भागवती प्रत्रज्या धारण करने का विचार व्यक्त किया। श्रापने उन्हें लोहावट में गुरुदेव श्रीमान श्रेलोवयसागरजी महा-राज साहव के चरणों में जाने की शुभ सम्मति धी। तद्नुसार वे लोहावट चले गये। श्रीर सयम योग्य विधि विधान सीख लेने के पश्चात् श्रापाढ़ में शुक्ला दशमी के दिन इनकी दीजा हुई। श्रीमान श्रेलोक्यसागरजी महाराज साहव का शिष्यत्व श्रद्धीकार करके 'रूपसागरजी' नाम से प्रसिद्ध हुए।

चातुर्मास की श्रत्यन्त श्राग्रहपूर्ण विनित होने पर भी श्रापने इतने मास पूर्व न्वीकृत करना उचित न समभा श्रीर वैशाख कृष्ण ४ को वहां से विहार करके सोनीवाई की प्रार्थना से पुन जावाल पधार गये।

जावाल निवासी प्रेमचन्द्जी की सुपुत्री इन्द्रचन्द्जी की धर्म

पत्नी सौभाग्यवती युवती सोनीवाई ऋापके वैराग्यरंजिन उपदेश से मसार से विरक्त हो गई थी और मंयम धारण करने की उत्कट भावना से पनि से त्राज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। कठिनता से इन विरागिनी को संयमी जीवन ब्रह्ण करने की श्रनुमात प्राप्त हो सकी । (सिरोही के अप्रगएय नेताओं ने सोनी-वाई की सहायता की। यह सब प्रभाव पुरुवशालिनी चरित-नायिका के पुरुष का ही था। इन्द्रमलजी ऋत्यन्त हिंस्र व्यक्ति था। अपनी पत्नी पर उसने घातक हमला कर दिया था, साध्वी वर्ग पर भी आक्रमण की घात में रहता था। कई श्रद्धालु जन इन्द्रमलजी को गुरुवर्या के पास ले आये । पूजनीया चरितनायिका श्रीर श्रीमती मुवर्गाश्रीजी महाराज साहवा के श्रव्यर्थ उपदेशों ने इम व्यक्ति का हृद्य परिवर्तन कर दिया और सोनीवाई को सहर्ष त्राज्ञा दे दी) पर दीचा वहां करने में विद्न की सम्भावना थी अत सिरोही को ओर विहार कर दिया और वि० सं० १६६३ के वैराख मास की शुक्ला सप्तमी के दिन प्रशस्त मुहूर्त मे वड़े समा-रोहपूर्वक विरागिनी सोनीवाई ने चारित्र धारण किया । ये श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहिवा की शिष्या वनीं। इनका नाम गुणा-नुरूप 'सत्यश्रीजी' रखा गया, क्योंकि 'सत्य की सदा जय होती हैं' यह प्रत्यंत्र प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया था।

सिरोही की एक विरागिनी कुंकुमवाई की दीचा, इन सोनी-वाई की दीचा से एक दिन पूर्व फलोधी में हो चुकी थी। कुंकुम श्रीजी नाम प्रदोन किया गया था।

कुं कुमवाई सिरोही निवासी चैनाजी की पुत्री थी, पाड़ीव मे चिमनाजी के साथ विवाह हुआ था, अल्पकाल के वाद ही वैधव्य का वज्रपात हो गया। ये वैसे भी धर्मप्रेमिणी थीं ही। त्रौर अव तो विशेप प्रकार से ज्ञान-ध्यान, तप-जप में लीन रहती हुई योग्य गुरुवर्या की प्रतीचा कर रही थी। इधर हमारी खनामधन्या संयम, तप और शुत की साकार प्रतिमा का सुयोग मिला तो वे संयम धारण की चिर प्रतीत्तित भावना को सफल करने के लिए कटिवद्ध हो गईं। सिरोही में इस शुभ कार्य मे विघ्न की आशङ्का से गुरुवर्या ने कुंकुमवाई को फलोधी भेज दिया था। चहां इनकी दीचा वि० सं० १६६३ के बैशाख मास की शुक्ला पष्ठी को श्रीमती शृद्धारश्रीजी महाराज साहव त्रादि के तत्वावधान में सानन्द सम्पन्न हो गई। सिरोही मे पत्र द्वारा यह शुभ समा-चार मिल गये थे।

सिरोही मे इस प्रकार दीचा हो जाने पर शिवगंज वालों की प्रार्थना से वहां पधारे । शिवगंज मे कई वर्षो से साधु-साध्वयों के चातुर्मास नहीं हो रहे थे । अतः वहां की जनता में धार्मिक कार्यो का बत्साह मन्द हो गया था । वहां जाने से अधिक उपकार की सम्भावना थी । इसीलिए लाय वालों का अतीव आग्रह होने पर भी उनकी विनति स्वीकृत न करके आपने शिवगंज में वर्षावास करना उचित समभा।

जालोर वालों का आग्रह होने से श्रीमती सुवर्शश्री की महा-

राज साह्य छादि ११ को वहां भेज दिया तथा श्रीमती लाभश्रीजी साराज साह्य छादि ४ को छाहोर भेजा। छाप १२ सान्त्रियो सहित शिवराज से ही विराजी।

यहा व्याख्यान में आप उत्तम अर्थी से अलकृत विषयी प्राणियों के विषय विष को दूर करने वाले अनेक आख्यानों से पूर्ण श्री उत्तराध्ययन सूत्र की उत्तम व्याख्या करती थीं, भावना- विकार में श्री स्वूलिभद्र चरित्र फरमाती थीं। आपकी व्याख्या- शैली अत्यधिक कर्णिय थी ही, माथ में वोधदायक उत्तम दृष्टांत भी मनोविनोद के साथ ही श्रोतृजनों को नैतिक शिज्ञा प्रदान करने वाले दिया करती थी।

तपस्या की तो ऐसी अविरत्न वर्षा हुई कि दस हजार प्रकीर्ण उपवास हुये। स्वयं चरितनायिका ने अप्टाहिक उपवास किये, श्रीमनी अमृतश्रीजी महाराज ने मासज्ञमण की श्रेष्ठ तपस्या की। श्राविकाओं में नवरंगी तप हुआ तथा श्रावकवर्ग में पंचरगी तप हुआ।

डक्त तपस्या के डपलक्ष मे पूजाएं, प्रभावनाएं, रात्रि जाग-रण, प्रभु भक्ति, सार्धामवात्सल्य आदि पुण्य कार्यो में तत्रस्थ समाज ने न्त्रोपाज्ञित द्रव्य का सद्व्यय करके पुण्य और यश सम्पादन किया।

भोगभुजङ्गों की भयङ्करता का तथा परिणाम दुप्टता का विचार करके ४ दम्पत्तियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अङ्गीकार किया। अन्य धर्मात्मा जनों ने भी यथाशकि व्रत नियम प्रत्या-ख्यान आदि लेकर मानव जन्म को सार्थद करने के साथ ही अपर जनों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत किया।

वि० संवत् १६६३ का यह चातुमीस सभी दृष्टियों से प्रशंस-सनीय रहा । वर्षाकाल निविद्य समाप्त करके तीन सौ पुरुषों और संख्यातीत महिलाओं के माथ विहार करके ३ कोस पर स्थित कोटड़ा ग्राम में पधारीं।

फोटडा में भगवान् ऋषभदेव के दर्शन पाकर अत्यन्त अन-निद्त होते हुए प्रभु आदीश्वर की मधुर वाणी से भिक्त पूर्वक स्तुति की।

## श्री ऋपभदेव स्तुति (शिखरिग्गी वृतम्)

पुरा त्वं भोः कस्माद्षि धरसि न स्माऽति वित्नो,

महा रात्रोः स्वामित्रभि भव मकामिञ्जितरिथो॥ अमुष्मादाशंके बहु समुचितं केवलिपते।

तदा SS जन्मादानात्न्यय भिभवता नाभि भवता ॥१॥ अपूर्व तेजः क्वाडमृत जगद्धीशस्य भवतो,

वपुष्यान्वा कुत्र प्रभववु नुतत्राऽपि मनुजः। श्रहं तत्राप्यस्मि प्रजित मद् नारी जड्मतिः, कथंकारं स्तूयां क्वनु गिरि गुरौ पङ्गः गमनम् ॥२॥ श्रथ—हे कामरिहत! हे जिन शस्त्रो। पहले श्राप श्रत्यन्त वलवान शत्रुओं के द्वारा भी तिरस्कार की प्राप्त नहीं हुये, इसी लिये हे तीर्थंकर देव मैं श्राशङ्का करती हूं श्रापने जन्म से ही नाभिभवत्व स्वीवार किया है। नाभि नृपति के पुत्र होने से नाभिभव तो हैं ही।

कवि उत्प्रेत्ता करता है कि आपने कभी किसी से तिरस्कार पाया ही नहीं । अतएव आपका नाभिभव विशेषण उचित ही है ॥१॥

हे मद को जीतने वाले प्रभो! मोनह्य लोक के अधिपते! आपका तेज कहां? और अन्य शरीरधारी कहां? उनमे मनुष्य की क्या शिक । फिर में तो जड़ वृद्धि वाली सामान्य स्त्री हूं कैसे आपकी स्तुति कहं? महा गिरिराज पर पङ्ग कैसे जा सकता है? सारांश कि आप तो अनन्त शिक वाले और अनन्त गुण वाले हैं। मैं जड़मित नारी उन गुणों की न्तुति करने मे कैसे समर्थ हो सकती हूं? अर्थात् सर्वथा नहीं हो सकती।।२।।

श्रापके द्वारा की हुई उपर्युक्त स्तुति को तथा श्रन्य भी कई स्तवनादि को सब लोगों ने सुना श्रीर भक्ति पूर्वक चैत्यवन्दन श्रादि विधि सम्पन्न की।

तद्नन्तर उपाश्रय में आपका सरस सुवधि प्रवचन हुआ।
मध्याह मे, जिनमन्दिर में निनाणु प्रकार की पूजा हुई। प्रभा-वना वितरित की गई तथा स्वधीमवात्सल्य हुआ। वहां में प्रस्थान करके आप भारू दा नामक ग्राम में पधारी । सान्त्री मण्डल नथा भक्त श्रावक-श्राविकाओं का समृह तो साथ था ही। उनमें से श्रावक-श्राविका वर्ग तो यहां तक पहुँची कर अपने अपने ग्राम को चला गया। भारू दा वालों के अत्यन्त आग्रह से आपने दस दिन पर्यन्त वहीं स्थिरता की। साधुजन जहां अधिक उपकार की सम्भावना देखते हैं वहां ठहर भी जाते हैं। वहां पर कई भव्य जनों ने ब्रत, नियम आदि धारण किये।

वहां से त्राप पावटा पधारों। पावटा में भी श्री ऋपभदेव भगवान का विशाल और ऊंचे शिवर वाला प्रासाद है। भगवान ऋण्भदेव की मनोहर प्रतिमा के दर्शन करके ऋत्यन्त हाँपत हुए और भिक्त-भाव पूर्वक कई प्रकार स्तुति की। यहां ऋधिक न टहर कर आपने तन्वतगढ वालों का आग्रह होने से विहार कर दिया और तखतगढ़ में धामधूम से प्रवेश करके वहां के चैत्य में विराजित प्रभु प्रतिमा के आगे चैत्यवन्दन किया।

यहा श्रापको खंदजनक समाचार मिले कि गुरुवर्या श्रीमती मगनश्रीजी महाराज साहव का फलोधी में मार्ग शुक्ला १ को समाधिपूर्वक स्वर्गवास हो गया। श्रापको इस समाचार से भारी खंद हुआ। श्रधिक दु:ख तो यह रह गया कि आप अन्तिम समय में अपनी परमोपकारिणी गुरुवर्या के दर्शन और सेवा से वंचित रह गईं। विशेष रोगादि के समाचार थे नहीं। इधर सिरोही आदि शामों में श्री संघ के आप्रह से ठहरना पड़ा। आपका

विचार फलोधी जाने का होते हुए भी जा नहीं मकी । वैने गुर-वर्षा महोदया की सेवा ने खापकी शिष्याएं श्रीमती शृहारश्रीजी महाराज खादि फलोधी में थी ही । खाप समीए नहीं थी, इसका खापको हादिक दु ख हुआ । दूसरे प्ज्यपाद तपन्दीयर वा खादेश विदेशों में विचर कर धर्म प्रचार करने का था। खतः खापको विहार करना पड़ा और खाप दूर रह गईं।

देववन्दन आदि कियाएं की गई । अञ्चाहि नकोत्नव वराया गया ।

श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहवादि भी वहीं पथार नये।
शिवरां ज के श्री संघ ने श्रापको पुनः शिवरांज पथारने की प्रार्थना की। वहां पर नन्द्वाई नामक एक विरागिनी दोज्ञा लेने को प्रस्तुत थी श्रीर उनके मम्बन्धियों की भावना श्रपने प्रोम मे ही दीज्ञा-महोत्सव कराने की थी, श्रातः श्राप २५ साध्वियों के परि-वार सहित शिवरांज पधारीं। श्रीमती नन्द्वाई प्रेमचन्द्जी पोरवाड़ की धर्मपत्नी श्रीर पालड़ी वाले मालाजी की सुपुत्री थीं। इनकी दीज्ञा वड़े समारोह पूर्वक वि० मं० १६६३ की पौप कृष्णा श्राप्टमी को हुई। इन्हें मिण्श्रीजी के नाम से विभूपित किया गया।

इस अवसर पर स्वनामधन्य तपस्वीवर मोहनलालजी महा-राज के सुशिष्य श्री यशसुनिजी महाराज भी शिवगंज ने पघार हुए थे। इन्हीं के तत्वायधान में पारमेश्वरी प्रज्ञच्या का समारोह सम्पन्न हुआ। उक्त मुनिवर्य आपसे मिलकर अत्यन्त आनिन्दत हुए। और आपकी योग्यता, विनयशीलता. विद्वत्ता एवं प्रभाव-शालिता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

यहां से आपने श्रीमती लाभश्रीजी महाराज साहवा को पो० छ० १ को नवदी दिताओं की बड़ी दीचा कराने के लिए सात माध्यियें सहित फलोधी जाने के लिए विहार करा दिया और आपने भी माघ कृष्ण पंचमी को बिहार कर दिया। पाच कोम पर वीसल-पुर नामक ग्राम मे पधारीं। बहां के संघ का आग्रह स्वीकृत कर पांच दिन रहकर धर्म-देशना से उन्हें भी सन्तुष्ट किया।

वहां से विहार करके वीजापुर में राता महावीर स्वामी के दर्शन करके नाए। गांव में विराजित जीवत् महावीर प्रभु की यात्रा की। प्रचात् सेवाड़ी होते हुए वाली नामक प्राम में प्रधारी। वाली में दो दिन धर्मीपदेश देकर श्री पार्श्वनाथ भगवान् के दर्शनार्थ सेवाड़ी की यात्रा की। वहां से विहार करके प्रतिष्ठो-त्सव में सिम्मिलित होने घाणेराव प्रधारी। वहां पर वि० सं० १६६३ फाल्गुन शुक्ला ३ को भगवान् श्री शान्तिनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई। वाहर से भी सहस्रों धर्मात्मा जन इस उत्सव पर घाणेराव श्राये हुए थे। श्रापके दर्शनों श्रीर व्याख्यानां से श्रत्यन्त प्रभावित हुए श्रीर श्रपने-श्रपने प्रामों में प्रधारने की प्रार्थना की। श्रापने सर्व को यथायोग्य 'वर्त्तमान योग', 'चेत्र-स्पर्शना वलवती' श्रादि वाक्यों से श्राश्वस्त किया। १० दिन ठहर

कर वहां से विहार करके कोशीलाव नामक ग्राम का अपने पवित्र चरणों से पावन किया। तत्रस्थ श्रावकों के अत्यन्त अग्रह से चैत्र मे श्री नवपद श्रोली का आराधन करवाया और मधुर भाषा मे नवीन ढंग से श्रीपाल चरित्र सुनाया कि तत्रस्थ जनता को न्वृव ही आनन्द हुआ। उन्होंने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। आपसे चातुर्मीस करने का भी आग्रह किया। परन्तु आपने इतना शीव्र निर्णय करना अस्वीकृत कर दिया।

आप वहा से विहार करने वाले थे कि शिवरांज के कुछ श्रावक आ पहुँचे और निवेदन किया कि श्रीमती कुंकुमश्रीजो अत्यन्त रुग्ण है, और आप श्रीमतीजो के दर्शनों की अत्यन्त अभिलापा व्यक्त कर रही हैं।

यह सुनते ही आपने शिष्या परिवार सिहत शिवगंज की ओर विहार कर दिया, किन्तु भावी भाव प्रवल होता है। आप थोड़े ही कोस (ऊंदरी गांव तक) पहुंची होंगी कि कुंकुमंश्रीजी के स्वर्गवास के समाचार आ गये कि चैत्र वदी एकम को ही उनका शरीरान्त हो गया। किर भी आप शिवगंज पधारीं और कुछ दिन वहां निवास करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को विहार करके वांकली पहुंचीं। वहां पर गंगावाई नामक एक श्राविका कितने ही समय से विरक्त जीवन ज्यतीत करती हुई भागवती प्रव्रज्या लेने को उत्सुक थीं। उन्होंने आपसे प्रार्थना की कि हे भगवति। मुक्ते चरणों मे आश्रय प्रदान करके कृतार्थ की जिये। आपकी वाणी मैंने सिरोही

में अवगा की थी तभी से मेरा मन संयम धारण करने को आतुर हो रहा था किन्तु स्वजनों की अनुमित नहीं मिली थी। अब मैंने अनुमित प्राप्त कर ली हैं, कृपा करके अब चरण में शरण दीजिये।

इधर त्र्यापके साथ पोहकरन के शादू लिसिंह जी कानूगी की पुत्री और फलोधी निवासी हेमराजजी लॉकड की विधवा पत्नी माइवाई भी दीचा की आजा लेकर आपके पास रह रही थी।

इन दोनों की दीना वड़े समारोहपूर्वक वि० सं० १६६४ ज्येष्ठ शुक्ला ५ को हुई और क्रमशः श्रीमती गंगाश्रीजी एवं यमुनाश्रीजी नाम प्रसिद्ध किया। दीन्ना के उपलन्न में श्रष्टाई महोत्सव, स्वधर्मी-वात्सल्य, प्रभावना श्रादि धर्मकार्यों मे तत्रस्थ जनता ने श्रपनी उदारता का परिचय देते हुए पुख्यानुबन्धो पुख्य का सचय किया।

मरुधर की राजधानी जोधपुर वालों का अत्यन्त आग्रह और तिंवरी वाले चन्द्नमलजी बुरड़ की हादिक प्रार्थना एवं लाध्वाई, जतनवाई की दीचा देने की विनित से आपने शीघ्र ही अर्थात् क्येष्ठ शुक्ला सप्तमी को जोधपुर की ओर विहार कर दिया। अविच्छित्र प्रयाण करते हुए आषाढ वदी ४ को आप जोधपुर पहुंच गईं। वर्णाकाल निकट होने से मार्ग में ठहरने का अवसर ही नहीं था।

## जोधपुर में पदार्पण

जोधपुर मे वड़ी धूमधाम से आपका प्रवेश हुआ। श्रीमान् त्रैलोक्य सागर जी महाराज साहव आदि मुनिपुद्भव जोधपुर में ही विराजमान थे। उनके दर्शन करके अत्यन्त आनन्दित हुईं।

जोधपुर चातुमीस की विनित स्वीकृत की हुई थी। अत ग्यारह साध्ययों सिहत आप वहीं विराजी। श्रीमती सोभाग्यश्रीजी महाराज आदि ६ साध्यीजी को इससे पूर्व ही जयपुर वालों की विनित से वहां मेज दिया था। तिंबरी वालों के अत्यन्त आग्रह से इस कराल ग्रीष्म ऋतु में श्रीनती रत्नश्रीजी महाराज आदि ४ को वहां चातुर्मीस करने मेज दिया तथा श्रीमती गोतमश्रीजी महाराज आदि ४ को नागोर प्रस्थान करा दिया।

इस चातुर्मास मे आपने स्वयं ही व्याख्यान दिया, क्योंकि श्रीमान् त्रैलोक्य सागरजी महाराज साहव का शरीर अस्वस्थ था।

यहां पर आपने श्रीज्ञाता सूत्र और भावनाधिकार मे श्री स्थृतिभद्र चरित्र का प्रवचन किया।

श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव ने अप्टाह्निका तप तथा श्रीमती मोतीश्रीजी महाराज ने १७ उपवास को तपस्या करके आत्मा को उज्ज्वल वनाया। श्राविकाओं मे श्रेष्ठ पंचरंगी तप श्रोर श्रष्टाइयां श्रादि तपस्याएं हुईं। पूजाएं स्वधिमवात्सलय जागरण श्रादि धर्म कार्य भी श्रत्यन्त उत्साह पूर्वक हुए।

यहां पर त्रापश्री के वैराग्यमय उपदेशों से श्रीमती जतन वाई त्रौर फुलवाई को संसार की असारता का भान हो गया। वे दीजा लेने को प्रस्तुत हो गईं। तृतीया विरागिनी थी राजकंवर वाई।

श्रीमनी जतनवाई जोंधपुर के ही मुहता श्री मीठालालजी भएशाली की विधवा पत्नी श्रौर दीपचन्दजी दफतरी की पुत्री थीं।

फूलवाई भी जोधपुर के गिडिया हस्तीमलजी की पुत्री और वहीं के पटवा' की विधवा पत्नी थीं।

राजकंत्ररवाई नागपुर के मरोठी सहसकरणजी की धर्मपत्नी थीं और प्रेमचन्द्जी चोरड़िया की वहिन थीं। ये सौभाग्यवती थीं। इन्हें संसार की अनित्यता, भोगों की परिणाम असुन्द्रता व शरीर की नश्वरता के विचार से वैराग्य हो गया था। वड़ी कठिना से आज्ञा प्राप्त करके दीचा लेने जोधपुर में आई थीं।

इन तीनों की दीना महोत्सव पूर्वक वि० सं० १६६४ के मार्ग-शीर्ष कृष्ण ४ को श्री मुहताजी के मन्दिर में हुई।

श्रीमती जतनवाई का नाम जतनश्रीजी महाराज स्थापित किया गया श्रौर वे श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज की शिष्या वनाई गई।

१ नाम ज्ञात नहीं हो सका।

श्रीमती फूलवाई का नाम फूलश्री की महाराज दिया और वे भावश्री की महाराज की शिष्या गुण्श्री की महाराज की शिष्या वनीं।

वैरागन राजकुंवर को श्रीमती सूर्यश्रीजी के नाम से श्रलंकृत करके श्रीमती चन्द्नश्रीजी महाराज की शिष्या वनाई गईं।

चधर नागोर में श्रीमती गोतमश्रीजी महाराज ने भी आपकी आजा से दो विरागिनियों को दीक्तित किया।

ये दोनों नागोर की ही थीं ' इनके नाम क्रमशः धन्नीवाई श्रौर सोभागवाई थे।

श्रीमती धन्नीवाई राधणु (नागोर) के फनहराजजी श्रोस्तवाल को पुत्री श्रोर नागोर के जबरीचन्द्रजी सिन्धी की विधवा पत्नी थीं।

विरागिनी सौभागवाई मधराजजी भणशाली की पुत्री थीं। ये वालविधवा थीं। (सुसराल वालों का परिचय प्राप्त नहीं हो सका)।

इन दोनों की दीना वि० सं० १६६४ की मार्गशीर्प शुक्ला पंचमी को हुई। इनके नाम क्रमशः धनश्रीजी और शुभश्रीजी रक्खे गये।

श्रीमती धनश्रीजी ने गोतमश्रीजी महाराज का व शुभश्रीजी . ने हर्षश्रीजी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार किया। ये समाचार पत्र द्वारा नागोर से झात हुए। श्रीमती चरित-नायिका आदि साध्वी समुदाय मार्गशीर्प शुक्ला पूर्णिमा को जोधपुर से विहार कर ४ कोस पर विशास नामक गांव में पधारीं और वहां पर श्री जिनेश्वरदेव के दर्शन किये। जोधपुर से श्रावक-श्राविकाओं का समूह यहां तक पहुंचाने आया था। यहां पर पूजा व न्वधर्मिवात्सल्य हुआ।

वहां से विहार कर ग्रामो मे धर्मोपदेश देती हुई श्राप काप-इला तीर्थ पधारी ।

कापड़ला का मन्दिर सोलहवी शताब्दी में भानाजी भण्डारी ने निर्माण कराया था। विशालता और शिल्पकला की दृष्टि से यह मन्दिर मरुधर के मन्दिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

चोरस ऊंची चौकी पर निर्मित चार मञ्जिल का यह मन्दिर वड़ा भन्य है। प्रत्येक खण्ड में वेदी पर चतुर्मु ल चार प्रतिमाएं विराजमान हैं। मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान् हैं।

मन्दिर के वाहर तीर्थाधिष्ठायक कपर्देक यत्त का स्थान है। इन यत्तराज की आस-पास के ब्रामों में अच्छी मान्यता है।

जिस समय चिरित्रनायिका वहां पधारीं, मन्दिर की व्यवस्था ठीक नहीं थी। सफाई वगैरह का प्रवन्ध भी नहीं था और मन्दिर जोर्णावस्था मे था। कापड़ला प्राम मे तो जैनों की वस्ती थी नहीं। पीपाड बाले ही उस समय इस तीर्थ के व्यवस्थापक थे। अतः आप वहां की यात्रा करके पीपाड पधारीं और जीर्णाद्धार कराने का एवं मुज्यवस्था करने का उपदेश दिया। तत्रस्थ श्रीसंघ ने आपका उपदेश मुन कर सुज्यवस्था और जीर्णोद्धार कराने का प्रयत्न करने की स्वीकृति दी।

दो दिन वहां ठहर कर आपने पीपाड़ निवासियों की धर्म अवण करने की अभिलापा पूर्ण की । वहां से विहार करके आप रीयां की ओर पधार रही थीं कि मार्ग मे पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि फलोधी मे मुनिराज श्रीकीर्तिसागर जी महाराज तथा साध्वीवर्या चन्द्रश्रीजी म. का स्वर्गवास वि. सं १६६४ पौप कृष्ण प को हो गया, अतः आप पुन. पीपाड़ लौट आईं और वहां मन्दिर मे देववन्दन किया। पीपाड़ वाले इस प्रकार गुरुवर्या के वापिस पधार जाने से अत्यन्त आनन्दित हुए। पीपाड़ मे आपका प्रतिदिन प्रवचन होने लगा। श्रोताओं की भीड़ इतनी अधिक हो जाती कि उपाश्रय में समावेश ही नहीं होता था। इस युग मे सार्वजनिक व्याख्यान तो मरुधर मे होते नहीं थे।

दिन भर धार्मिक चर्चा होती रहती थी। श्राविकाएं, वालक बालिकाएं दर्शन सामायिक विधि आदि सीखने आ जाते थे।

यहीं पर नागोर से वैरागन इचरजवाई आप श्रीमतीजी के प्रास दीचा लेने उपस्थित हो गई'।

इचरजवाई नागोर निवासी आसकरणजी भण्डारी की पुत्री व ग्वालियर के श्री चुत्रीलालजी कांस्टिया की विधवा धर्मपत्नी थी : श्रीमती गौतम श्रीजी म. के वैराग्यमय ्डपदेशों से आपको संयम धारण की अभिलापा जात्रत हुई थी।

विरागिनी इचरजवाई की दीन्ना यहीं पर विक्रम सं. १६६४ की वसन्त पचमी को धामधूम से सम्पन्न हुई । नवदीन्निता का नाम 'शान्ति श्रोजी रखा गया ।

आप पोपाड़ में विराजमान थी कि रतलाम से श्री जुहारमलजी भएशाली, श्रीकेशरीमलजी तथा अन्य चार व्यक्ति और दे। स्त्रिया आपको रतलाम पधारने की विनित लेकर आ पहुँचे। रतलाम के प्रसिद्ध सेठ श्रीमान सौभागमलजी साहव व चादमल जी साहव की विधवा धर्मपितनयां आप को कई वर्षो से रतलाम पधारने की विनित कर रही थीं। पर चेत्रस्पर्शना न होने से आपका पधारना उधर न हो सका था। अवके इन श्रे व्ठिपितनयों की भावना विशति स्थानक तपका तथा नवपद तप का उद्यापन करने की थी। अत. आग्रह पूर्वक निमन्त्रित किया गया और मार्ग में किसी प्रकार का कब्ट न हो, इस दृष्टि को लच्य में रख कर साथ में रहने वाले स्त्री पुरुष भी यहां भेज दिये गये। चिरतनायिका इस हादिक निमन्त्रिण को स्वीकार करके रतलाम की और विहार करने को प्रस्तुत हो गईं।

श्रीमती कनक श्रीजी महाराज श्रादि ७ साध्वियो को श्रापने यहां से जयपुर की श्रोर विहार करा दिया। तथा श्रापने २१ साध्वियों सहित फाल्गुन विद १ को रतलाम जाने के लिए प्रस्थान कर दिया।

## मालव में भ्रमण श्रीर रतलाम में शासन प्रभावना

चरितनायिका आदि साध्वी समृह पीपाड़ से प्रस्थान करके भावी, भीलाड़ा, जैतारण आदि प्राम नगरों में धर्मीपदेश देता आ व्यावर पहुंचा। व्यावर में आपका शानदार म्वागत हुआ।

अत्यन्त आगृह वश दो दिन ज्यावर मे ठहरना पडा। ज्यावर निवासी आपंक दर्शनों से अत्यन्त आनिन्दत हुए और चातुर्मास की विनति करने लगे परन्तु आपने विवशता ज्यक्त की और वहाँ से विहार कर दिया। भीलवाड़ा होते हुए चित्तोड़ पथारीं। गुरुदेव श्री जिनवल्लभ सूरीश्वर और दादा जिनदत्त सूरिजी की इस तपोभूमि की महिमा राजस्थान के ही नहीं विश्व के इतिहास में भी स्वर्णान्तरों में अंकित है। दुर्ग पर तथा शहर में स्थित जिन भवनों के दर्शन करके आप अत्यन्त आनिन्दत हुईं। साथ ही एतिहासिक स्थानों को देखकर आपके हृदय में सतीत्व रन्नार्थ जोहर करने वाली राजस्थानी रमिण्यों के विपय में श्रद्धा के भाव उल्लिसत हुए। उक्त दादा गुरुदेवों का वहां विशेष स्मारक न देख कर खेद भी हुआ।

त्राज भी वहाँ कोई एेसा विशिष्ट स्मारक नहीं है। गुरुदेव भक्तों को शोध ही इस खोर ध्यान देना उचित है। चित्तोड़ की भूमि से खरतर गच्छ वालों का प्राचीन सम्बन्ध है। श्री जिन-वल्लभ सूरीजी महाराज ने यहां प्रथम वार गर्भापहार कल्याणक मनाया था। यहां पर इन्हीं के उपदेश से दो विधि चैत्य भी निर्मित हुए थे। दुर्ग पर भगवान् पार्श्वनाथ की तथा शहर में भगवान् महावीर प्रभु की दोनों की प्रतिष्ठा भी उक्त सूरिजी ने कराई थी। ये विधि चैत्य कहलाते थे।

श्री जिनवल्लभ सूरीजी की स्वर्ग भूमि भी ग्रही चित्तौड़ है। इन्हीं जिनवल्लभ सूरीश्वर के पद पर वड़े दादाजी के नाम से प्रसिद्ध जिनदत्त सूरीश्वरजी थे। यहीं पर इन्हें आचार्यपद देकर गच्छनायक घोषित किया गया था। वज्र स्तम्भ मे रही हुई विद्या पुस्तक प्राप्त करने को यहीं पर दादा गुरुदेव ने साधना की थी। अस्तु इस स्थान का महत्व कम नहीं है। अवश्य ही यहां स्मारक होना अभीष्ट है।

चित्तोड़ से विहार करके आप नीम्बाहेड़ा पधारी और श्रावकों के अत्यन्त आप्रह से पांच दिन ठहर कर उपदेशासृत की वर्षा की। जावद वालों का आप्रह होने से आपने श्रीसिद्धचक्र का आराधन कराया और श्रीपाल चरित्र का व्याख्यान दिया। वैशाख विद से विहार करके नीमच आदि स्थानों मे धर्म प्रचार करती मन्दसोर पधारीं। यहां के निवासी आपका प्रवचन सुनकर इतने प्रभावित और आकर्षित हुए कि आपको दश दिन तक किसी भी प्रकार विहार नहीं करने दिया। रतलाम पहुंचना आवश्यक था,

इम कारण जैसे तैसे समका बुना कर आपने वहां से बिहार, किया और जावरा होते हुए वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को आप रतलाम की सीमा मे पहुंची। वधाई लेकर साथ के मनुष्य शहर मे पहुंचे। उस समय के राय साहव तथा बाद में दीवान बहादुर की पदवी से विभूपित और सेठ चॉदमलजो साहय के उत्तराधिकारी कोटो और रतलाम के राजनान्य श्रेष्टिवर्य श्री केशरी सिंह जी साहव ने आपका प्रवेश वहें समारोह पूर्वक करवाया।

राजकीय लवाजमा वैण्ड हाथी घे हे और सारे रतलाम निवासी जैन अर्जन इस अभूतपूर्व समारोह में उपस्थित थे।

नगर के मुख्य राजनार्गों से होता हुआ मन्दिरों के दर्शन करता हुआ जुल्स सेठ साहव की हवेली के सप्तीप आनन्द्चन्द्र पाठशाला में पहुंचा। वहा पर श्रीमती गुरुवर्ग्यादि साध्वी समृह के निवास का प्रवन्ध था। ऊंचे पट्ट पर विराज कर धर्मदेशना दी एगं माझलिक सुनाया। जनता ने जय-जयकार के उच्चघोप से आकाश गुज्जायमान करते हुए बन्दना करके प्रभावना में मोदक से सत्कृत होते हुए अपने २ घरां की आर प्रम्थान कर दिया।

श्रीमती दोनों सेठानी जी साहिया एव पुत्रवधू उमराव कुमारी सेठ केशरी तिहजी की धर्मपत्नी-जयपुर के दीवान नथमलजी गुलळा की सुपुत्री उमराव कुमारी ने मोतियों की गहुंली (स्वस्तिक) की, सेठ साहव ने, दोनों मातात्रों (श्रीमनी रूपकुं वर वाई व फुलकु वरवाई) ने तथा सोभाग्यवती उमराव वाईने स्वर्ण-मुद्राएं न्योद्यावर करके श्रनन्य श्रद्धा श्रीर भक्ति का परिचय दिया। श्रन्य लोगों ने भी यथाशिक न्योद्यावर की।;

रतलाम में आपका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। आपके साथ इस समय पर्याप्त शिष्याओं एवं प्रशिष्यादि का साध्वी समुदाय था, जिनमे श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव, श्रीमती विद्या-श्रीजी महाराज साहव आदि मुख्य थीं। श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहव, विनयश्रीजी महाराज साहव आदि बाल-शिष्याये भी थीं। सब मिल कर ३५ साध्वीजी महोद्याएं थीं।

विद्याधिनी आर्थाओं के अध्ययन का प्रवन्थ सेठ साहव की ओर से हो गया। पिंडत पन्नालालजी शास्त्री अध्यापक नियुक्त कर दिये गए।

रतलाम में आपका पदार्पण प्रथम वार ही हुआ था। इससे पूर्व श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहव आदि का चातुर्मीस हो चुका था। तभी से वहां की जनता आपके दर्शनों की अभिलाषा रखती थी। अब प्रत्यक् दर्शन पाकर भिक्त रस में निमग्न हो गई।

चपाश्रय में (विद्यालय) दिन भर मेला सा लगा रहता था। दर्शनार्थियों और जिज्ञासुओं में कई अन्य दर्शनी भी आते थे। सभी आपके यथायोग्य मधुर सन्भापण, तत्व चर्चा और आगाध शास्त्र ज्ञान से सन्तुष्ट होकर प्रशंसा करते न थकते थे। शिक्तार्थी वालक-वालिकाएं भी अभिभावक जनों की प्रेरणा से मुण्ड के मुण्ड आ जाते थे जिन्हें लघुवयस्का आयीएं नव-कार, चतुर्विशति तीर्थंकरों के नाम, चैत्यवन्द्रन, सामायिक विधि, देव गुरु धर्म का स्वरूप जीवाजीवादि तत्वों का सामान्य ज्ञान सिखाया करती थीं। वालक-वालिकाएं इन छोटी साध्वियों से वड़े प्रसन्न रहते थे। उन्हें इन अलप वयस्का साध्वियों को देखने का, इनसे वातचीत करने का कुतूहल होता था। छोटी-छोटी साध्वियों को देख कर अन्यदर्शनी ही नहीं आवक-आविकाएं भी विस्मयाभिभूत हो जाते थे और चारित्र धर्म की अनुमोदना करते हुए धन्य-धन्य कह इठते थे।

च्धर सेठ साहव के यहां उद्यापन की सामग्री जोर-शोर से तैयार हो रही थी। इस उत्सव के लिए जयपुर से यन्त्रकला से चलने वाला, जैन श्वेताम्बर संघ द्वारा निर्मित अद्भुत रथ मंगाया गया था।

इस अवसर पर वस्वई से विराजमान स्वनामधन्य परम तपस्वी स्वर्गीय श्रीमान् मोहनलालजी महाराज के शिष्म रतन पंन्यास श्री यशमुनिजी महाराज साहव, श्री केशरमुनिजी महा-राज साहव आदि को भी पधारने की आग्रहपूर्ण विनित की गई थी। वे भी अपने विद्वान् शिष्य-मण्डल सहित रतलाम पधारे। उक्त सेठ साहव ने महोत्सवपूर्वक नगर प्रवेश करवाया। हमारी पूज्यवर्या चरितनायिका महोदयादि स्वागतार्थ सम्मुख पवारी और दशेन करके ऋतऋत्य हुईं।

जयपुर से एक विरागिनी भी दीजा लेने की भावना से त्र्यापकी सेवा में उपस्थित हुईं। इनका नाम ज्ञानवाई था।

ये जयपुर निवासी स्वर्गीय सेठ भूरामलजी टुंकलिया की धर्म-पत्नी और किशनगढ़ के श्री लक्ष्मीचन्द्जी दूगड़ की पुत्री थीं। श्रीमतीजी की शिष्याओं के उपदेश से विरक्त हो गई थीं और अब परिवार वालों की आजा लेकर पारमेश्वरी प्रव्रज्या लेने गुरु-वर्या की सेवा मे आई थीं।

उद्यापन का मुहूर्त आपाढ़ कृष्ण द्वादशी का था और कुम्भ-स्थापना का आपाढ़ कृष्ण तृतीया। आपाढ़ कृष्ण तृतीया का मुहूर्त ही दीचा का निश्चित किया गया। वीस दिन पूर्व ही दीचाथिनी के वन्दोले वड़ी धूमवाम से निकलने लगे। धार्मिक जनता के हर्ष का समुद्र डमड़ रहा था। विरागिनी की भिक्त और स्वागत सत्कार में वे लोग वड़े उत्साहपूर्वक भाग लेकर संयम की अनुमोदना करते हुए पुण्य भागी वन रहे थे।

श्रापाढ़ कृष्ण तृतीया को शुभ मुहूर्त्त में विरागिनी ज्ञानवाई की दीन्ना सन्पन्न हुई श्रीर 'गम्भीरश्रीजी' नाम से सुशोभित हो कर महावीर के शासन की सेविका वनीं।

ड्यापन महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए ऋखिल भारतवर्पीय जैन जनता श्रीर इष्ट-मित्रों एवं कई राज्याधिकारियों को भी सादर श्रामन्त्रण पित्रकाएं प्रेषित की गई थीं। इस अभूतपूर्व श्रानुपम उद्यापन महोत्सव में हजारों की संख्या में अन्य नगरों व श्रामों में रहने वाले जैन नरनारी उपस्थित हुए थे। उनमें से कतिपय के नाम उल्लेखनीय है—

मुशिद्।बाद के यति वर्य श्री रायचन्द जी महाराज, जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योति विद्यति वर्य पिएडत जवाहर मलजी गुरांसा तथा श्रान्य यति गए, कलकत्ता के स्वनामधन्य राय बद्रीदासजी मुकीम के सुपुत्र सेठ केशरी सिंह जी साहव के बहनोई श्री रायकुमार सिंह जी एवं श्री राजकुमार सिंह जी तथा श्री मोतीचन्द जी नरवत जोधपुर के प्रसिद्ध पूजासङ्गीतकला विख्यात श्री कानमलजी पटवा, जयपुर के श्री सागरमलजी कांकरिया व श्रान्य श्रावक गए, इत्यादि।

उद्यापन की सामग्री की सजावट भी दर्शनीय थी, ज्ञानदर्शन श्रीर चारित्र के विविध उपकरण यथायोग्य थे। सुवर्ण सिंहासन, छन्न, चामरादि,रत्नजटित मुकुट कुण्डल हारादि थे। पृजा के उप-करण सव रजत निर्मित एवं कुछ स्वर्णमय भी थे। पृठिये, चन्द्रवे, जरदोजी एवं सलमा सितारे के थे।

ज्ञानोपकरण्—शास्त्र, पुस्तके, पाटियांठ, विश्वयां स्थापनाचार्य इत्यादि । चारित्रोपकरण—रजोहरण, पात्र, वस्त्र, इत्यादि ।

सभी सामग्री वहुमूल्य थी और गिनती में वीस-वीस तथा नव-नव थी। क्योंकि दोनों ही सेठानीजी साहवा ने विंशति स्थानक तप च नवपट् आविलिकातप का उद्यापन किया था। इनके अतिरिक्त ग्वधर्मी वन्धु भगिनियों के योग्य धर्मीपकरण तथा परिधानीय वस्त्रादि भी थे।

श्रापाढ कृष्ण तृतीया के दिन से श्रष्टाहिकोत्सत्र प्रारम्भ हुआ। सभी विधिविधान शास्त्रोक्त रीति से सम्पन्न होते थे। प्रति दिन नव-नव राग रागिणियों में पूजाएं गाई जाती थीं। भगवान् की प्रतिमाओं की श्राक्पंक श्रद्ध रचना होती थी। रात्रि में नित्य ही सद्गीत विशारद जनों के भिवत रसपूर्ण प्रभु गुण गुम्फित शास्त्रीय रागों श्रीर नवीन राग-रागिणियों मे गाये जाने वाले गायन-स्तवन श्रवण करने हजारों नर-नारियों का समुद्र सा उमड़ा चला श्राता था, श्रीर वे भिवत रस से श्राप्तावित होकर प्रभुम्मय वनते हुए श्रपूर्व श्रानन्द मग्न होकर श्रत्वौिकक सुख प्राप्त करते हुए श्रात्म तल्लीन हो जाते थे। सचमुच। सङ्गीत मे कुछ ऐसा श्रद्भुत प्रभाव होता है कि मनुष्य तो क्या, पशु-पन्नी भी सुधवुध विसरा कर तन्मय हो जाते हैं।

श्रातिथ्य सत्कार में भी कोई त्रुटि नहीं थी, श्रागन्तुक श्राति-थिगण श्रनायास श्रभीष्ट व्यवस्था प्राप्त करके सन्तुष्ट थे। सभी व्यवस्था इतनी सुचारु सुन्दर श्रीर सुरुचिपूर्ण थी कि किसी को कोई त्रुटि निकालने या टीका-टिप्पणी करने का कोई प्रसङ्ग ही नहीं मिल रहा था। जल यात्रा, रथ यात्रा देखने और उसमें सिम्मिलित होने जैन, जैनेतर जनता भारी संख्या में उपस्थित थी। रतलाम के विशाल राजमार्ग में तिल धरने को भी स्थान न था। भगवान् की स्वारी के साथ स्वयं राजमान्य सेठ साह्य नंग पांवों अत्यन्त विनयपूर्वक चल रहे थे। सेठ साह्य जैसे विनयमूर्ति और देव गुरु भक्त सज्जन संसार में विरले ही होते हैं। उनका विनय और श्रद्धा-भिक्त अनुमोदनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है।

श्रापाढ़ कृष्ण दशमी को इस महोतमव की पूर्णाहुति मे धाम-धूम से शान्ति स्नात्र हुआ। स्वधर्मी वा सल्य वैसे तो प्रति दिन होते ही थे, आज विशेष रूप से सारे शहर निवासी भोजनार्थ निमन्त्रित किये गए थे।

इस उत्सव पर रतलाम नरेश स्वयं निमन्त्रित होकर पधारे थे श्रीर इस श्रभूतपूर्व उत्सव को देख कर इन्होंने राज्यरस्त सेठ साहव को प्रशंसापूर्वक धन्यवाद दिया था।

श्रेष्ठिवर्य केशरीसिंहजी महोद्य ने श्रापसे मन्द्रि में विराज-मान वीतराग महाप्रभु की प्रतिमा के दर्शन का श्रानुरोध किया। नरेश ने दर्शन करके स्वर्ण मुद्राएं प्रभु के सन्मुख भेट की। धर्मस्थान में विराजित पंन्यास प्रवर यश मुनिजी श्रादि के भी दर्शन किये।

हमारी चरितनायिका की ख्याति भी नरेश के कर्णपुटों में पहुँच चुकी थी। नरेश ने स्वय सेठ साहव से पूछा—श्रापके वे गुरुश्रानीजी कहां है ? उनके दर्शन करेगे, चिलए ? सेठ साहव वड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नरेश महोदय को हमारी चिरत-नायिका के चरणों में ले श्राये । उस समय गुरुवर्या सहस्रों श्रोताश्रों के मध्य पट्ट पर विराजमान, व्याख्यान कर रही थी। शिष्या परिवार भी व्याख्यान श्रवण में तल्लीन था। प्रसङ्गवश श्रिहिमा के महत्व पर प्रकाश डालने वाला 'हरिवल मच्छी' का श्राख्यान चल रहा था।

यद्यपि प्रतिदिन श्रीनत्केशर मुनिनी महाराज साहब व्या-ख्यान फरमाते थे, तथापि आज का व्याख्यान देने की प्रेरणा उन्हों ने की थी, और कर्त व्य समम् कर चरित्रनायिका ने इसे विनम्र भाव से स्वीकार कर लिया था। शुरुवर्या महोदया के दर्शन करके नृपति महोदय श्री सज्जनसिंहजी वहादुर के. सी. एस. आई. को परम आह्नाद हुआ। उन्होंने देखते ही सिर भुकाकर नमस्कार किया।

श्रेष्ठिवर्थ ने नरेश के श्रनुरूप रत्नजिटत स्वर्णासन का पूर्व ही प्रवन्ध करवा दिया था। उस पर न विराजते हुए वे यह कह कर गलीचे पर ही श्रासीन हो गए कि—राजाश्रों से त्यागियों का दर्जा ऊ चा होता है। गुरुवर्या ने एक श्लोक वोल कर नरेश को धर्मलाभ रूप श्राशीवीद दिया। सनातन धर्म की रीत्यनुसार नरेश ने गुरुवर्या के चरणों में स्वर्णमुद्राएं. भेट स्वरूप प्रस्तुत की। सभी प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर देने वाली गुरुवर्या ने भेंट प्रहण करना—जैन साधु-साध्वियों के श्राचार के विरुद्ध है 'ऐसा मृदुता से कहा।

समयज्ञ गुरुवर्या ने आपको जैन दर्शन के मुख्य सिद्धान्त — आहिंसा, अनेकान्त, आत्मस्वातन्त्र्य, कर्मवाद आदि सरल और सुवोध भाषा में समकाचे। जैन साधु-साध्वियों के आचार-व्यव-हार चर्या आदि भी संज्ञिप्त मे कह कर अहिंसा का महत्व विशेष प्रकार से समकाते हुए मानव-जीवन में अहिंसा की आव- ध्यकता पर यथेष्ट प्रकाश डाला।

आपकी मधुर आकर्षक और तेजस्वी मुखमुद्रा तथा हृद्यग्राही भाषण्हों से नरेश महोद्य अत्यधिक प्रभावित हुए और अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की। पर्व दिनों में अमारि घोषणा तथा स्ययं भी आमिप भन्नण न करेंगे, ऐसा नियम किया। साथ ही अपने राज्य भर में मत्स्य मारण का सर्वथा निषेध करने का वचन दिया। राजमुद्रा युक्त लिखित आदेश पन्न भी दिया जो रत-लाम में सेठ साहव की कोठी में है (प्राप्त हो गया तो मुद्रित करा देंगे)। यह तद्नुसार आपने अपने राज्य में कानून वनाया कि मत्स्य पकड़ने वाले को छः मास का सपरिश्रम कारावास और पचास रुपया जुर्मीने का दण्ड दिया जायगा।

तत्पश्चात नरेरा कुछ देर और वार्तालाप करके प्रसन्न होते हुए नमस्कार करके अपने स्थान पर पधार गये। इस प्रकार दो लाख रुपयों के व्यय से उद्यापन महोत्सव सानन्द सम्पूर्ण हुआ। चातुर्मास का अत्यायह होने से आपने वहीं वर्षावास रहने की स्वीकृति प्रदान की। इससे संघ में आनन्द छा गया। आसपास के शहरों की अयन्त विनित होने से आपने अपनी शिष्याओं में से श्रीमती रतनशीजी महाराज साहवादि ४ को जावरे मेजा। श्रीमती रतनशीजो महाराज साहवा के उपदेश से वहां कई वर्षों से चला आने वाला जातीय भगड़ा मिट गया। जैन शासन की ज्योति जहां जागृत हो वहां क्लेशरूप अन्धकार कैसे ठहर सकता था। संघ में सम्प हो गया और सबने सन्तोप लाभ किया। धार्मिक कार्यो में अच्छा उत्साह रहा। पूजाएं, प्रभावनाएं, तपस्या, स्वधिमवात्सल्य आदि धार्मिक कार्य खूब धूमधाम से हुए।

सैलाना वालें भी इस महोत्सव पर आये थे और अपने यहां चातुर्मासार्थ साध्वीजी को भेजने की विनति की थी, परन्तु श्रीमती विद्याश्रीजी महाराज साहवा व ज्ञानश्रीजी महाराज साहिवा आदि को मन्दसोर भेजने की प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी थी। वे लोग निराश हो गये थे पर भावी बलवान है। अत्यधिक वृष्टि के कारण मन्दसोर जाना रुक गया और सैलाना वाले "जो अभी तक आशान्वित हो कर रतलाम में ही थे" उनकी आशा पूर्ण हुई। श्रीमती विद्याश्रीजी महाराज साहिवा व ज्ञानश्रीजी महाराज साहिवा आदि ४ को सैलाना भेज दिया।

श्रापाढ़ शुक्ला १३ को विहार करके उसी दिन सैलाना

पहुंच गये, क्योंकि सैलाना रतलाम से केवल पांच के.स ही है। सैलाना में १०० वर्ष से कोई साधु-साध्वी नहीं पधारे थे। यह पहला ही अवसर था चातुर्मास का। साधुचर्या से अर्ताभज इस क्तेत्र मे साध्वीवर्ग को त्र्रमुविधाएं होना भी स्वाभाविक था। पर चरितनायिका की सुयोग्य शिष्यात्रों ने वहां ऐसी ऋपूर्व ज्ञान की प्रभा प्रसृत की कि कई नवयुवक धार्मिक ज्ञान के जिज्ञासु वने, जिनमें मुख्य थे-धूड़चन्द्जी, शेरसिंहजी कोठारी, याद्वसिंहजी कोटारी श्रौर मोतीलालजी कोटारी, ये महानुभाव वड़े तत्वजिज्ञासु थे। इनमे से एक तो दीन्तित वने और अभी समुदाय के आचार्य पद पर श्रिधिष्ठित हैं। इन लोगों ने 'ज्ञान वद्धक जैन मित्र मण्डल' नामक संस्था की स्थापना की। 'जीवाजीव राशिप्रकाश' चरितनायिका द्वारा शास्त्रों से संगृहीत किया गया था, श्रौर प्रथम वार प्रकाशित करने का सौभाग्य उक्त संस्था को सम्प्राप्त हआ।

श्राप श्रठारह साध्वियों सिंहत रतलाम में ही विराजीं।

यहां भी जोधपुर से एक श्रीर विरागिनी दीना लेने उप-स्थित हो गई। ये जोधपुर के श्री कुशलराजजी भएशाली के पुत्र छ्गनराजजी की पुत्री, जसवन्तराजजी भएडारी के स्वर्गीय पुत्र फतेराजजी की वालविधवा धर्मपत्नी श्रीमती लाडवाई थीं श्रीर श्री सम्मेतशिखरजी श्रादि पूर्वीय तीर्थी की यात्रा करके दीनार्थ यहां श्राई थीं, क्योंकि पारिवारिक जन प्रायः सभी जोधपुर में राज्याधिकारी थे। वे अपने परिवार की एक सदस्या के लिए लोगों से यह सुनना पसन्द नहीं करते थे कि देखों इनकी वेटी या वहू भिखारिनी बन रही हैं।

यद्यपि वे सब जैन थे, फिर भी अन्य लोगों के अपवाद से भयभीत होकर ही उन्होंने जोधपुर में दी ज्ञा होना स्वीकृत नहीं किया। हां, अनुमित तो तीव्र भावना के कारण उन्हें देनी ही पड़ी। और वे लोग विरागिनी को दी ज्ञित कराने रतलाम मे गुरुवर्या की सेवा में आ पहुँचे।

श्रापाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को प्रव्रज्या च्रग निश्चित हुआ। कई दिन पूर्व से महोत्सव होने लगा। विरागिनी बन्दोले जीमने लगीं। धामधूम से वरघोड़े निकलने लगे। उक्त दोनों सेठानीजी ने भी इस श्रवसर पर उदारतापूर्वक मिक्तमाव से काफी द्रव्य व्यय किया। विरागिनी के सम्वन्धियों ने भी प्रभावना साधर्मी-वात्सल्य श्रादि करके पुण्य लाभ किया। दीचा का जलूस देखने श्रोर दीचाविधि देखने जनता समुद्रवत् उमड़ रही थी। श्रभूत-पूर्व उत्सवपूर्वक दीचा-कार्य श्री यशः मुनिजी महाराज साहव की श्रध्यच्ता में सम्पन्न हुआ। उन्होंने नवदीचिता का नाम 'श्रीमती लालश्रीजी' रखकर हमारी पूज्येश्वरी चरितनायिका की शिष्या घोपित की।

पूज्य पंन्यास श्री यशःमुनिजी महाराज साहव आदि मुनिवर भी उक्त श्रेष्ठिवर्य की विनित से रतलाम में ही चातुर्मासार्थ विराजे। प्रात कालीन व्याख्यान श्रीमान् केशरमुनिजी महाराज साहव फरमाते थे। मध्याह में श्रीमती चरितनायिका महोवया 'रत्नपाल रास' की मधुर कथा करमाती थीं, जिसे श्रवण करने नर-नारियों और वालकों का समूह नियत समय पर उपस्थित हो जग्ता था। ढालों, राग-रागितयों में गाई गई और सरल भाषा ने जमकाई जाने वाली इस सरस कथा को श्रोनृवर्ग इतनी तल्लीनता से सुनता था कि कोई वीच में वोलना तो दूर रहा, उठना या जाना भी पसन्द नहीं करता था।

कई अजैन पिंडत भी आदसे तात्विक वार्तालाप करने आया करते थे और आपका विशिष्ट शास्त्रीय ज्ञान उन्हें प्रभावित करना था। आपकी मधुर वाणी, शिष्ट वार्तालाप और प्रसन्न मुख़मुद्रा आकर्षण के अमोध मन्त्र थे।

पंन्यास यश मुनिजी महाराज आदि आपकी प्रशंसा करते न थकते थे। वे कहा करते थे—ये साध्वीजी अपनी रसना में अमृत भरे फिरती हैं, जिसे पीना हो इनके पास जाय। अरे! ये तो साज्ञान सरस्वती हैं। पुर्य की जागृत ज्योति हैं। ज्ञान की प्रति-मृन्ति है। सब लोग इस अमृल्य अवसर से लाभ लो।

श्रावण की सरस ऋतु मुमुजुओं के लिए आत्मशुद्धि का सन्देश लेकर आ गई। धर्मात्माजन तपस्या की आराधना में कटियद्ध हो गए।

हमारी चिर्तनायिकां ने १६ उपवास का श्रृंष्ठं तप किया। श्रीमती मिणिश्रीजी महाराज और ज्योतिश्रीजी महाराज ने मास-चमण की उत्कृष्ट तपस्या से श्रात्मा में लगे हुये कर्ममलं का विशोधन किया। श्रीमती मन्देरश्रीजी ने १७ उपवास किये। श्रीमती मिक्तश्रीजी ने २२ उपवास का महान् तप करके श्रात्म-शुद्धि की।

श्राविकाओं में कोट्याधीश स्व. श्रीमान् सौभाग्यमलजी धाफना की धर्मपत्नी श्रीमती रूपकुं वरवाई ने १६ उपवास का तप किया। श्रावक-श्राविकाओं में नवरंगीं, पंचरंगी, श्रष्टाइयां स्रादि तपस्याएं हुईं। सब मिला कर ७००० उपवास का स्रभूत-पूर्व तप हुआ।

इन तपस्याओं के उपलक्त में अष्टाहिकोत्सव, प्रभावनाएं, रात्रि जागरण, सार्धांमवात्सल्य आदि धर्मकार्यों में सेठानी द्वर्य एवं तत्रस्थ संघ ने उन्मुक्त मन और उदारता से द्रव्य व्यय करके पुण्यार्जन के साथ यशः प्राप्ति भी की।

पर्वाधिराज पर्यूषण में भी अश्रुतपूर्व उत्सव हुआ। आठ दिन तक मन्दिरों में पूजाएं, व्याख्यान, प्रभावनाएं, रात्रि में अड़ रचनाएं, प्रभु शुण-गान, सवत्सरी के पारणे के दिन स्वध-मीवात्सल्य आदि धार्मिक कार्यों की धूम रही। कुछ दिन वाद रतलाम शहर में महामारी का प्रकोप हो गया। प्लेगरूप यमराज आ पहुँचा और सहस्रों व्यक्ति इसके अतिथि वन गये।

नगर में हाहाकार हो गया। श्रीर भंगदृड़ मच गई। यहां तक कि शहर शून्य हो गया। ऐसे समय में मनुष्य धैर्य से विचलित हो जायं यह स्वाभाविक था। रहे-सहे भी नगर लाग कर जाने लगे। कितने भी भक्त जन इन त्यागी महानुभावों से प्रार्थना करने लगे—ज्ञाप भी शहर से वाहर पधार जायें, ऐसे समय मे यहां रहना उचित नहीं। त्यागी वर्ग के सम्मुख वड़ी कठिन परिस्थिति नत्पन्न हुई। जाते हैं तो साधु मर्यादा का भंग होता है च्यौर रहते हैं तो आहार पानी का मिलना असम्भव है, क्यों कि नगर-निवासी उपवनों में चले गये थे। अन्त में जाना निश्चय करके सेठ साहव के उद्यान में सभी त्यागी वर्ग पधार गया। शास्त्रीय मर्यादा में उत्सर्ग अपवाद तो होता ही है। ऐसे अवसरों के लिए ही अपवाद रक्ला गया है। चातुर्मासकाल में विशिष्ट परिस्थिति-वश विहार या स्थानान्तरण के कई प्राचीन उदाहरण भी मिलते है। देखे—''युग प्रधान जिनचन्द्र सूरि'' नाहटा वन्धुओं द्वारा तिबित एवं प्रकाशित है।

स्राश्विन् शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा पर्यन्त श्री सिद्धचक तप का स्राराधन भी वड़े उत्साहपूर्वक हुआ।

इस प्रकार रतलाम का यह चातुर्मास सानन्द व्यतीत हुआ। श्री यश मिनजी महाराज के उपदेश से 'श्री जिनदत्त सूरि आनन्द चन्द्र पाठशाला' की स्थानना हुई एवं गुरुवर्या महोदया के उप-देश से 'श्री ज्ञान भण्डार' स्थापित हुआ।

## मन्ती तीर्थ की यात्रा

श्रापने जावरा व सैलाना से श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज साहव व ज्ञानश्रीजी महाराज साहव श्रादि के श्रा जाने के पश्चात् मार्गशीर्ष कृष्ण में विहार कर दिया। मार्ग स्थित वड़नगर श्रादि ग्रामों में धर्म की ज्योति प्रसृत करती हुई श्राप ऐतिहासिक नगरी उज्जियनी में पथारीं।

कुछ दिन वहां ठहर कर छपने प्रभावशाली प्रवचनों से तत्रस्थ जनता को आर्कापत कर लिया। प्रसिद्ध श्रेष्ठिवर्ध श्री पूनम-चन्द्जी सामसुखा (घमडसी जुहारमल फर्म के भागीदार) आपके परम भक्त वन गये और संघ की और से चातुर्मास विराजने की आग्रहपूर्ण विनति की। आपने फरमाया-अभी तो यात्रा करने की भावना है, समय पर स्पर्शना होगी सो काम आयेगी।

त्रापके साथ रतलाम से कई श्रावक-श्राविका साथ थे। यहां से भी कई साथ चलने को प्रस्तुत हो गये और एक छोटा संघ ही हो गया।

इस सघ के साथ श्रापने मन्नी तीर्थ की श्रोर विहार कर दिया। मन्नीजी उज्जैन से केवल वारह कोस ही है। श्रतः चौथे दिन ही वहां पहुंच कर भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करके श्रत्यन्त श्रानन्दित हुईं। उस समय पौप दशमी का मेला होने वाला था अनः नात दिन वहीं ठहर कर मेला देखने के साथ ही प्रमुभिति का भा गृत लाभ लिया। इस मेले के अवसर पर हजारों यात्री दूर-दूर से मन्नी तीर्थ में विराजमान भगवान् पार्श्वनाथ के दर्शनार्थ आते है। ग्वालियर के सेठ नथमलजी साहब भी आये थे, गुर्वयों के दर्शन करके आनिन्त हुए और ग्वालियर पधारने की आप्रहपूर्ण विनित की आपने 'चेत्रस्पशना पर निर्मर है" कह कर आश्वन्त किया।

भोषाल के श्री रतनलाल जी गोड़ी दासजी कांस्टिया आदि तत्वचर्चा रिसक शावकों ने पूज्यश्वरी से तत्वचर्चा की—श्री रतनलाल जी ने आपसे निगोद का स्वरूप पूछा—गुरुणी साहव, निगोद का स्वरूप पृथा करके सममाइये। शास्त्रज्ञ गुरुवर्या ने फरमाया—शावक जी निगोद के दो भेद हैं—एक तो अव्यवहार राशि और दूसरा व्यवहार राशि। सार लोक में निगोद के असंख्यात गोले हैं। एक-एक गोले में अनन्त जीव है। जितने जीव एक समय में मुक्त होते हैं, उतने ही जीव एक समय में अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। निगोद के जीवो का आयुप्य अन्तमुहूर्ता का होता है। एक श्वासोच्छ्यास में साधिक साढ़े सतरह भव करते हैं। जीवों का मृल स्थान निगोद है। अनन्तकाल तक अपने जीव वहां रह चुके हैं।

सेठ प्नमचन्द जी सामसुखा आपके साथ ही थे। उन्होंने इन्दौर पथारने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकृत की गई और आप मार्ग स्थित प्रामों में उपदेश—सिरता बहाती हुई जनता के मानस को बचन-बारि से पिबत्र करतीं माघ कृष्ण ३ को इन्दौर की सीमा मे पहुँच गई। इन्दौर का श्री संघ स्वाग-तार्थ शहर के बाहर उपस्थित था। बड़ी धूमधाम से नगर प्रवेश हुआ। जिन प्रासादों में विराजमान प्रभु प्रतिमाओं के दर्शन बन्दन करते धीर गम्भीर गित से प्रयाण करते उपाश्रय में पधार कर उपदेश दिया।

इन्दौर में प्रतिदिन श्रापके प्रभावशाली प्रवचन होने लगे। जैन-अजैन सभी समान रूप से श्रापके वैराग्य गिमत प्रवचनों को अवल करने आते थे और एक स्वर से आपके त्याग, वैराग्य विद्वन्ता, मृदु स्वभाव, मिलनसारिता और सरलता की प्रशंसा करते थे। तत्व चर्चा के लिए मध्याह का समय नियत था। जिज्ञास जन मुख्ड के मुख्ड आ जाया करते थे और चरितना- यिका महोद्या से यथासाध्य श्रपनी शङ्काओं का समाधान पाकर सन्तुष्ट होते हुए परम शान्ति-लाम करते थे। इस प्रकार मासत्रय जैन शासन की सेवा और जनोपकार में सानन्द व्यतीत हुए।

श्री पूनमचन्द्जी सामसुखा ने वन्द्न करके विनयपूर्वक प्रार्थना की—पूज्य गुरुणी साहिवा! इस दास की भावना श्री मांडवगढ़ तीर्थ की यात्रा करने की है। 'गुरु साथे पद चरिये' का पद्यांश मेरे हृदय में अङ्कित है। अतः मेरा विनम्र निवेदन हैं कि आप श्रीमतीजी भी पथार कर मुक्ते कृतार्थ करें। गुरुवर्या ने सानन्द साथ चलने की स्वीकृति प्रदान की। चक सेठ साहब की ओर से इन्दौर नगर निवासियों को भी यात्रार्थ निमन्त्रण दिगा गया। संघ—यात्रा की तैयारियां जोर-शोर से होने लगीं।

वैशाल कृष्ण त्रयोद्शी को धामधूम से श्री मांडवगढ़ तीर्थ की श्रोर १०० व्यक्तियों के संघ ने उत्साहपूर्वक प्रयाण किया।

सेठ पूनमचन्द्जी सामसुखा ने संघपित का पद प्रहर्ण कर लिया। भोजनादि का सर्व प्रवन्य संघपित की स्रोर से था।

गुरवर्ग महोद्या के साथ १४ शिष्याओं का समुदाय था।
क्रमशः प्रयाण करता हुआ संघ मं। डवगढ़ पहुँचा। भगवान् श्री
सुपार्श्वनाथ की यात्रा करके कृतार्थ हुआ। संघपित की ओर से
प्रमु भिन्तं हुई। भण्डार षृद्धि, स्वर्धामवात्सल्य आदि कार्य
अत्यन्त उत्साहपूर्वक हुए। ४ दिन मांडवगढ़ में प्रमु दर्शन, पूजन
व भिन्तं का लाभ लेकर वहां से पुनः इन्दौर की ओर प्रयाण
कर दिया और ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी को इन्दौर पहुंच गया। यहां
से श्रीमतीजी ने समीप के शाम नगरों वाले श्री संघ की प्रार्थना
से श्रीमती लाभशीजी महाराज आदि ४ साध्वियों को साद्ही,
श्रीमती रतनशीजी महाराज को ४ आर्थीओं सिहत चदनावर,
श्रीमती झानशीजी महाराज को तीन साध्वियों सिहत उज्जैन,

श्रीमती फतेश्रीजी महाराज को ३ साध्वियों के साथ महीदपुर, विदुषी वाल साध्वी श्रीमती विनयश्रीजी महाराज को ३ श्रायांश्रों के साथ मन्दमोर चातुर्मासार्थ भेज दिया। श्रापने इन्दौर श्रीसंघ का श्राप्रह स्वीकृत कर वहीं वर्षावास में रहना स्वीकृत किया। श्रापकी चातुर्मास करने की स्वीकृति से संघ में श्रानन्द छा गया।

इन्दौर के चातुर्मास मे आपने प्रतिदिन व्याख्यान आरम्भ किया। अनुयोगद्वार सूत्र, भावनाधिकार में रत्नपाल चरित, यशोधर चरित व पर्व के दिन पर्वव्याख्यान होता था।

श्रावण मास में मेघ वर्षा के साथ ही तपस्या की भी धूम मच गई। स्वयं चरितनेत्री ने १६ उपवास का तप किया। श्रीमती महतावश्रीजी महाराज ने नव उपवास, श्रीमती चन्पाश्री जी महाराज ने ६ उपवास की तपस्या की।

श्रेष्ठिवर्य श्री पूनमचन्दजी सामस्खा की धर्मपत्नी सौ० सोहनवाई श्रादि ४ ने गुरुवर्या के साथ ही १६ उपवास किए। तपस्या के समय में व्याख्यान-कार्य श्रीमती सौभाग्यश्रीजी महाराज ने किया।

श्रन्य भी श्रद्वाइयां पंचरंगी श्रादि तपस्याएं हुईं। इस वर्ष श्रभिर्वाद्वत संवत्सर होने से पर्यू पण पर्व को श्राराधन द्वितीय श्रावण में किया गया। यद्यपि महामारी का श्राक्रमण प्रथम श्रावण में ही आरम्भ हो गया था और कई व्यक्ति किंग रूप कराल काल यम के अतिथि हो चुके थे। श्रावकों ने आपमे नगर के वाहर पंधार जाने का आग्रह किया पर आपने फरमाया-पर्यू पण पश्चात् स्परीना होगी नो हो जायगा । इसी बीच लोहा-वट मे परम तपस्वी पृज्यपाद गर्णावीश्वार श्रीमान् छननसागर जी महाराज साहव का ४२ दिन की तपस्यापूर्वक द्वितीय श्रावरा शुक्ला ६ को स्वर्गवास हो गया। ये समाचार नार द्वारा प्राप्त हुए। इस आकस्मिक दुःखद सन्देश से गुरुवर्या चरितनायिका आदि को हादिक वेदना हुई। आज हमारे सिर से छत्र हट गया, ऐसा उन्हीं को नहीं, समस्त सरतर गच्छ सघ को अनुभव होने लगा । सवने देववन्द्न श्रादि श्रावश्यक किया की श्रीर समवे-र्दना व्यक्त करते हुए विस्तृत जानकारी की जिज्ञामा से तार भेजा। वहां से जो उत्तर आया उसका सारांश निम्नांकित है -

पूज्येश्वर गणाधीश्वर महोदय ने आपाढ शुक्ला चतुर्दशी से उपवास आरम्भ किये। कई व्यक्तियों ने पारणे का आग्रह किया पर आप यही फरमाते रहे, अभी तो पारणे की भावना नहीं है। तंपस्या शान्तिपूर्वक चलती रहीं और नित्य-कार्य—व्याख्यानादि भी निर्विच्न चल रहे थे। किसी को जरा भी आणंका न थी कि इस प्रकार बोलते-बोलते ही यह दिव्य महापुरूप शरीर त्याग कर दिव्यलोक को प्रयाण कर जायगा। संवत्सरी के पारणे भी लोगों ने सानन्द कर लिये थे। इस महाने तपस्वी के अभूतंपूर्व तप के

समाचार सुन-सुन कर देश-देश की अनुमानत वीस हजार जनना लोहावट में दर्शनार्थ उपस्थित हो गई थी श्रीर अन्तिम समय तक वहीं उपस्थित रही। यद्यपि आपने अनशन का जिक नही किया था, तथापि शरीर की चीराता देखते हुए बुद्धिमानों को अनुसान तो हो ही गया था। आत्मवल इतना अद्भुत था कि प्रांत काल शौच-क्रियार्थ प्रतिदिन डेढ़ मील तक पधारते थे और संमय पर व्याख्यानं भी देते थे तथा अधिकतर विराजमान रह करें जॉप, ध्यान और दंशनार्थियों से वात्तिल्लाप करते रहते थें। महाप्रस्थान भी पाट पर वैठे-बैठे ध्यानस्थ अवस्था में ही हो गया। इससे पूर्व समुदाय का भार, आवश्यक सूचनाएं, चमापना, श्राराधनादि कार्य, सब शान्तिपूर्वक श्रीर स्वस्थता में कर लिए थे। श्रन्तिम संस्कार का जुल्स भारी धूमधाम से निकाला गया। वैकुएठी मे आसीन यह महापुरुप ऐसे लगते थे जैसे कोई राजा-महाराजा पाणित्रहर्णार्थ जा रहा हो । इनके जीवन में सभी ऋश्रुत-पूर्व था- चंत्कृष्ट संयमं, तीत्र तप, गम्भीर श्रौरं विशाल ज्ञान, शासन-सेवा का लच्य, समुदाय का उत्कर्ष कर ने का श्रदम्य उत्साह श्रीर उसके लिए-स्वयं को सतत कार्यरत रखना, श्रप्रमत्त भाव से ये सव उनके संयंमी-जीवन के विशिष्ट श्रङ्ग थे। ऐसे महान् त्यागी-तपस्वी को कोटि-कोटि वन्दन हो।

थोड़े दिनों में तो इस प्लेग राज्ञस ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। लोग नगर छोड़ कर बाह्य प्रदेश मे जाने लगे। हमारी गुरुवर्या भी श्रपने शिष्या समुदाय सहित नगर के वाहर श्रवस्थित श्री नथमलजी साहव के बगीचे में पधार गई।

भाद्रपद मास किसी प्रकार निकड़ा। महामारी दिन-दिन बढ़ रही थी। उपवनों में भी 'लेग का पदार्पण होने लग गया और कई प्राणी काल के प्रास वनने लगे। संघ के अप्रगण्य राय-साहव श्री हीराचन्द्रजी कोठारी, श्री पूनमचन्द्रजी दीपचन्द्रजी सामसुखा, श्री दीपचन्द्रजी भण्डारी, श्री नथमलजी बोथरा आदि ने गुरुवर्या से प्रार्थना की—पूज्येरवरी महोद्या, श्रव तो नगर के वाह्य प्रदेश में भी प्लेगरूप यमराज आंग्या है, हम लोग तो दूसरे गांवों में जाने का निश्चय कर चुके हैं अतः यहां रहने से आहार पानी उपलब्ध होना असम्भव है, आप भी उज्जैन पथार जायें तो ठीक है।

उधर उज्जैन में विराजित श्रीमती झानश्रीजी महाराज साहि-वादि को तथा उज्जैन श्री संघ को चिरतनायिका आदि के विषय में भारी चिन्ता हो गई। उन्होंने तो प्रथम श्रावण में ही इन्दौर छोड़ कर उज्जैन पधार जाने का आग्रह किया था और अब तो कुछ मुख्य श्रावक इन्दौर आ गये थे व प्रार्थना कर रहे थे कि उज्जैन पधारिये। इम तो लिए विना जाने वाले नहीं हैं।

चरितनायिका ने परिस्थिति की विषमता को लद्य में रखते हुए विहार करने का निर्णय किया श्रीर इन्दौर के २४ श्रावकों सहित भाद्रपद शुक्ला में विहार करके आप उज्जैन पधार गई

उड्जैन में उस समय इन्दौर वाले भी श्रिधिक संख्या में श्रा गये थे। क्योंकि यहां प्लेग नहीं था। यहां पर भी श्रीमती विद्या-श्रीजी महाराज व मेघश्रीजी महाराज ने श्रष्टाहिक (श्रद्धाई) तप किया जिसके उपलक्त में श्रष्टाहिकोत्सव हुआ।

यहां पर ऋष श्रीमतीजी के दर्शनार्थ सैलाना से भी कई भक्त आये थे। उनमें एक थे विशिष्ट विरागी श्री यादवसिंहजी कोठारी। ये २० वर्ष के सुशिक्ति सुसंस्कारी युवक थे और स्वभावतः ही संसार की खोर से उदासीन से थे। संयमी जीवन में प्रवेश करके आत्मा का उत्कर्ष करने की हादिक अभिलापा थी। ज्ञान प्राप्ति की ओर विशेष लक्ष्य रहने से त्यागियों के सत्सङ्ग की भावना रहती थी। पूज्य गुरुवर्या से तथा श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहवा आदि से अधिकतर तत्व चर्चा करने को आते रहते थे। इन महानुभाव की विराग भावना देख कर गुरुवर्या महोदया अस्तन प्रसन्न हुई और उन्हें विशेष प्रेरणा प्रदान की। ये कई बार दर्शनार्थ आते रहते थे।

विक्रमान्द १६६६ की आदिवन् कृष्ण १४ वुधवार को गुरुवर्या की आज्ञा लेकर इन्होंने प्रातःकाल के न्याख्यान के मध्य एक घएटे तक संसार की असारता पर ऐसा मार्मिक और हृद्यप्राही भाषण दिया कि जनता मन्त्रमुग्ध सी एकाम चित्त से सुनती रही और भाषण ममाप्त हो जाने पर अनायास ही धन्य-धन्य के शब्दों की वर्षा करने लगी। सहस्रों व्यक्ति इस व्याख्यान में विद्यमान थे। सभी ने इनके व्याख्यान की खोर वैराग्य भाषना की सुक्त कण्ठ से प्रशासा की। इन विरागी महोद्य ने चिरतनायिका से व्याख्यान समाप्ति के पश्चात सहस्रों व्यक्तियों की सभा के मध्य विनयपूर्वक खडे होकर इस प्रकार की प्रतिज्ञा धारण की कि—पिनाजी के देहावसान के पश्चात अवश्य पारमेरवरी प्रवच्या प्रहण कहांगा और तत्पश्चात् एक वर्ष तक किसी कारणवश न कर सकू तो १ वर्ष वाद घृत भन्नण का त्याग कर दृंगा।

इस सर्वोत्तम प्रतिहा को मुन कर तो उपस्थित जनता ने जय जय और धन्य धन्य के शब्दों से गगन गुञ्जा दिया, उन्मुक्त भाव से धन्यवाद देने लगी। चरितनायिका आदि साध्वी वर्ग ने भी इन की हड़ भावना की हार्दिक प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया।

इस प्रतिज्ञा के समाचार इन्होंने अपने अप्रज श्री शेरिसंहजी को भी "जो इस समय नीमच के पास 'मणासा' नामक प्राम में किसी कार्यवश गये हुए थे" दिए। एक वार तो शेरिसंहजी इस प्रतिज्ञा को जान कर स्नेह विह्वल हो गये किन्तु अपने अनुज की गतिविधियों से पूर्णतः परिचित होने और स्वयं भी तत्वज्ञ होने के कारण अपने आण्को सम्भाल लिया, पत्रोत्तर में सहर्ष धन्य-वाद और अनुमोदनपूर्वक भाई की प्रशंक्षा लिखी। संसार में ऐसे भाई भी दुर्लभ होते हैं व किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं।

आश्विन शुक्ला में श्री सिद्धचक तप का आराधन खूव धूम-धाम से हुआ। गुरुवर्या ने व्याख्यान में श्रीपाल महाराजा का चरित्र मुनाया। श्रीपाल चरित्र का प्रमुख उल्लेख्य भाग उज्जैन से ही सम्बन्धित है। पिता पुत्री का कर्मविषयक विवाद, श्रीपाल का कुष्टी रूप में त्रागमन, मदन सुन्दरी के साथ परिण्य, उसकी प्रेरणा से नवपदाराधन, कुष्ट निवृत्ति, जैन सिद्धान्त की अकाट्यता, धर्म का अद्भुत प्रभाव, प्रजापाल की प्राजय, पुत्री के प्रभाव से पिता को सम्यक्तव प्राप्ति, भौतिकता पर आध्यात्मिकता की विजय, श्रीपाल चरित्र का नुवनीत है। इतिहास काल के जैन सम्राट् सम्प्रति की राजधानी भी उज्जैन ही थी, इस सम्राट् ने अपने प्रतापी पितामह प्रियदर्शी सम्राट् अशोक के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भौतिक दिग्विजय का लच्य त्याग कर आध्यात्मिकता के प्रसार का प्रशस्त कार्य श्रारम्भ किया। समस्त भूतल को जिन मन्दिरों से मण्डित करके जनता को प्रभु भिनत के लिए उत्साहित किया। विदेशों में प्रचारक भेज कर जैन मुनियों के विहार का और धर्म प्रचार का पथ प्रशस्त किया। इन अनन्य जैन धर्म के भक्त सम्राट् द्वारा निर्मापित कई जिन प्रतिमाएँ और मन्दिर आज भी विद्यमान हैं। कितने ही पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाश में लाये जा रहे हैं।

चज्जैन ने भारत को विक्रमादित्य जैमा प्रजावत्मल श्रोर परोपकारी सम्राट्, कालिदास जैसा विश्वविग्न्यान किन, भर्न हरि जैसा राजिंप, सिद्धसेन दिवाकर जैसे प्रकाण्ड पण्डित, दिये हैं। चज्जैन का इतिहास स्वर्णाचरों में श्रद्धित है। भारत के इतिहाम का स्वर्ण युग यहीं के गुप्त सम्राटों का राज्य काल माना जाना है। इन्हीं विशिष्ट कारणों से जज्जैन का स्थान भारत में गौरव-पूर्ण रहा है। श्रतीत को श्रादर्श मानते हुए श्रपने वर्त्त मान श्रोर भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहिये। श्रस्तु।

श्रीताजन श्रापके मधुर ज्याख्यानों को सुन कर श्रत्यन्त प्रभावित होते थे। शेप चातुर्मास सानन्द यापन करके कार्तिक पूरिणमा के परचात् विहार कर दिया श्रीर महीदपुर वालों के श्रायह से वहां पधारीं। मार्गशीर्ष कृष्ण ६ को महीदपुर मे प्रवेश किया श्रीर दो महीने वहीं विराजीं। शिशिरतुं में भी श्रापने यहां तपस्या श्रारम्भ कर दी। 'महाजनो येन गत स्सपन्था' की उक्ति के श्रनुसार श्रीमती मोती श्रीजी म. व विद्या श्रीजी म. श्रादि ४ श्रायिशों ने भी श्रष्टाइयां कीं, श्रावक श्राविकाशों मे भी नवरंगी श्रीर पंचरंगी तप हुआ। धर्म की भारी जागृति हुई। यहां से विहार करके श्राप यामों में धर्म प्रचार करतीं हुई जैन शासन की ध्वजा फहरातीं माध में रतलाम पहुंच गई।

सैलाना वाले अपने नगर को पवित्र करने की कई वार प्रार्थना कर चुके थे। उनकी विनित को सफल करने की इच्छा से त्रापने उधर ही विहार कर दिया श्रीर सैलाना पधारीं। सैलाना धालों के हर्ष का पार नहीं था। वड़ी धूमधाम से नगर प्रवेश हुआ। नित्यप्रति व्याख्यान होने लगे, श्री दशवैकालिक सूत्र फरमाती थीं। श्राप्रह होने से १८ दिन ठहर कर मुनिपति चरित्र पर भी व्याख्या की। जैन श्रजैन जनता पर श्रापके उपदेशों का भारी प्रभाव पड़ा, चोमासे की. श्राप्रह पूर्ण विनित होने लगी, पर 'त्रेत्र स्पर्शना वलवती' कह कर श्रापने सव को शान्त कर दिया क्योंकि श्रभी वर्पाकाल के श्रारम्भ में ४ मास शेष थे श्रीर इतने महीने पूर्व स्वीकृति देना श्राप उचित नहीं सममतीं थीं।

यहां पर फलोधी से श्रीमती शृंगार श्रीजी मन्सा. ने शुभ संदेश मेजा िक श्री सुल्तानचंद्जी डाकिलया की पुत्री, जेठमलजी संकलेचा की विधवा पत्नी पानवाई तथा श्री हीरालालजी वरिड्या की पुत्री, अमरचन्द जी कानृंगा की विधवा पत्नी चिड़ीवाई ने भागवती प्रत्रच्या धारण की । विक्रम संवत १६६६ के माघ मास की शुक्ला ६ को इनकी दीन्ना धूमधाम से हुई और क्रमशः 'प्रधान श्रीजी' 'चन्द्र श्रीजी' नाम प्रसिद्ध किया गया। आपके शिष्या परिवार में आशातीत चृद्धि हो रही थी। और उसी दिन एक और विरागिनी की फलोधी में ही दीन्ना हुई। इनका नाम 'नारा श्रीजी' स्थापित किया गया। ये श्रीमती शृंगार श्रीजी महाराज सा. की शिष्या वनीं । पूर्वोक्त दोनों ने चिरतनायिका का शिष्यत्व अद्गीकार किया।

फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी को ज्ञापके उपदेश से १२ श्रावकों श्रीर १६ श्राविकाश्रों ने श्रावकोचित द्वादशत्रत रूप श्रार्द्ध धर्म धारण किया। पूजाएं प्रभावनाएं ज्ञादि धर्म कार्य खूत्र ठाठ से हुए।

चैत्र कृष्ण ६ को विहार करके आप पुनरिष रतलाम प्यारी । मालव के नगरों के श्रावकगण स्व स्व नगरों में प्यारने और चातुर्मास करने की प्रार्थना करने रतलाम में आये हुए थे। मन्दसौर वालों की प्रार्थना स्वीकृत करके आपने श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साहिवा को अन्य पाँच आर्याओं सहित चैत्र शुक्ला पंचमी को विहार करा दिया। मन्दसौर वालों ने अपना अहोभाग्य समम कर सन्तुष्ट हो प्रसन्नता व्यक्त की और उक्त साध्वीवर्याओं के साथ रवाना हो गये।

### मन्दसीर में दो प्रवज्याएँ

श्रीमती सौभाग्य श्रींजी महाराज साहवादि श्रामों में धर्म प्रचार करती हुई शीध ही मन्द्सीर पधार गई । वहां पर श्रति-दिन आपके वैराग्यर्गामत उपदेश होने लगे। जनता में अपूर्व उत्साह की अभियाँ उच्छलित होने लगी।

मन्द्रसौर में ही एक अद्भुत विरागिनी थीं। इसका मन शौरावावस्था से ही त्याग वैराग्य की भावना से ओतप्रोत था, इसे पूर्वसंस्कार ही कह सकते हैं। वास्तव में तो सभी परिणितियाँ और प्रवृत्तियां पूर्व संस्कारानुसार ही होती हैं। जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों की परम्परा अनवरत चलती रहती हैं। अज्ञान, मिध्यात्व कषायादि वैभाविक परिणाम और प्रवृत्ति तो अनादि-कालीन होते ही है। किन्हीं २ भव्यात्माओं को उपर्युक्त वैभाविक परिणामों को भोगते २ ल्योपशम होने पर और किन्हीं को ज्ञानिजनों के संसर्ग, संलाप, सम्भाषण, वाणी श्रवण श्रादि का सुयोग सम्प्राप्त होने पर आत्मभान होता है। इसी का दूसरा नाम सम्यग्दर्शन और सन्यग्ज्ञान है। तत्वार्थसूत्र में भी यही कहा है:— 'तिन्नसर्गाद्धिगमाद्वा १।३।

ये विरागिनी थी कच्छी स्रोसवाल लच्मणसीजी की कन्या राजकुमारी (वच्चू बाई)।

कदमणसीजी व्यापारार्थ मन्द्सीर में निवास करते थे। अपनी पुत्री की उठती हुई वैराग्य भावना को कुचल कर उन्होंने इनका विवाह अपने ही देश के निवासी पचायसीजी नामक युवक के साथ बलात् कर दिया। पर ये सच्ची विरागिनी थीं, इनका वैराग्य—'न्मशान वैराग्य' न था जो चिण्क होता है। ये अपनी भावना पर दृढ़ रहीं और जैसे तैसे अपने पित से संयंग धारण की अनुमित ले ही ली। पित की अनुमित लेने में काफी कष्ट का सामना करना पड़ा—अनशन भी किया, जातीय नेनाओं के द्वारा भी प्रयत्न करवाया, अन्त में कोई ने निर्णय दिया कि इस युवती को रोकना व्यर्थ है, इसे अपनी उदात्त भावना सफल करने का पूर्ण अधिकार है।

ये अधिकतर अपने पितृगृह में ही रहती थीं और योग्य गुरु की प्रतीचा कर रही थीं। इधर पूज्य सौभाग्य श्रीजी महाराज साहिवादि पधारों तो ये इनके तप त्याग ज्ञान-व्याख्यान आहि से इनकी ओर आकिषत हो गईं और दीन्ना लेने का निश्चय कर लिया, रतलाम मे विराजमान पृष्येश्वरी के दर्शनार्थ भी गईं और अपनी भावना व्यक्त की। गुरुवर्या ने प्रसन्नता पूर्वक दीन्ना देने की स्वीकृति प्रदान की।

एक दूसरी विरागिनी श्रीर थी, यह थी राजकोट निवासी शिवलालजी डोसी की पुत्री प्राणकुं वर । यह केवल दो मास सौभाग्यवती रहीं । श्रीर अब संयम पथ का श्रनुसरण करने को तत्पर थीं । ये भी कुछ समय से गुरुवर्या के समीप रह कर विद्याध्ययन श्रीर संयम साधना कर रही थीं ।

इन दोनों की दीना विक्रम सं० १६६० की वैशाख शुक्ला एकादशी को शुभ मुहूर्त में सम्पन्न हुई। चितनायिका की शिष्या वनी। दीना के शुभ अवसर पर श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज साहिवादि भी मारवाड़ से विहार करतीं हुई मन्दमौर पधार गई थीं। आपकी अध्यन्ता में बड़े धूमधाम से दीना महोत्सव हुआ। मन्दसौर संघ ने भी इस शासन प्रभावना के पवित्र कार्य में उदारतापूर्वक तनमन धन से बड़े उत्साह से सारे कार्य सम्पन्न किये।

दोनों के नाम क्रमश विजय श्रीजी एवं प्रसन्न श्रीजी रखे । गये। दोनों ही सुयोग्या त्रार्याएं तप संयम मे श्रीर शासन सेवा में जीवन पर्यन्त सलग्न रहीं। यह सर्व वृत्त रतलाम में विराजमान गुरुवर्या महोदया को मन्द्सीर के पत्र से ज्ञात हुआ।

वैशाख शुक्ला चतुर्दशी की नाड़लाई में पूज्य मुनिवर्य श्रीमान् पूर्णसागरजी महाराज साहव का वैशाख कृष्णा म के दिन स्वर्गवास हो जाने के समाचार मिले, जिससे आपको अत्यन्त खेद हुआ। शरीर की नश्वरता आदि के विचार से चित्त को शान्त करके देववन्दन आदि आवश्यक कार्य सम्पन्न किया।

श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज साहवादि सर्व साध्वी मंडल मन्द्सौर से दीजा के वाद विहार करके रतलाम पधार गया था। अब ३४ साध्वीजी एकत्र हो गई थीं। मालव के विभिन्न नगर श्रामों से चातुर्मास कराने की आत्रहपूर्ण विनितयां आ रही थीं। शासनोन्नति तत्पर समयज्ञ चरितनायिका ने जनोद्धार और धर्म पचार के लिए निम्न स्थानों की प्रार्थनाएं स्वीकृत करके अपने शिष्या समुदाय को भेजा —

जावद्—श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साहवा छादि १ मन्दसौर—श्रीमती रत्न श्रीजी महाराज साहवा छादि १ मणासा—श्रीमती विद्या श्रीजी महाराज साहवा छादि ३ जावरा—श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साहवा छादि ३ सैलाना—श्रीमती जान श्रीजी महाराज साहवा छादि ३ वदनावर—श्रीमती कमल श्रीजी महाराज साहवा छादि ३ शेष शिष्याओं के परिवार सिंहत रनलाम श्रीसंघ के आयह से आपने रतलाम में ही वर्षावास रहना स्वीकृत किया।

इस चातुर्मास में भी श्रच्छी धर्मगृष्टि हुई। तपम्याएं पूजाएं प्रभावनाएं श्रादि धर्मकार्यों की श्रच्छी धूमधाम रही।

श्रापके शिष्या समुदाय में तपस्या श्रन्छी हुई। किसी ने मासत्तमण तो किन्हीं ने पत्त ज्ञमण श्रहाई श्राटि तप किया।

विद्यार्थिनी शिष्यात्रों का अध्ययन भी सुचारु रूप से चलने लगा।

चातुर्मीस में ही पर्यूषण बाद रतलाम में पुनः प्लेग यमराज का श्राक्रमण हुआ और आप जनता के आप्रह से समीप कं तीर्थ सागोदिया में पथार गईं। रतलाम श्री संघ के कितने ही परिवार भी वहां रहने को आ गये और गुरुवर्याओं के सुयोग से कितने ही धर्मानुरागियों ने तत्वज्ञान का अध्ययन किया।

वर्णवास पश्चान् विहार का विचार हो ही रहा था कि सेलाना से विरागी यादवसिंहजी कोठारी अपने बड़े भाई शेरिसंहजी के साथ उपस्थित हुए और स्वदीजा होने तक वहीं विराजने की प्रार्थना की क्योंकि उनके बुद्ध पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और वे अपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार वैराग्य भावना को मूर्च रूप देने की अभिलाषा से अब शीब्रातिशीब्र संयम पथ का अनुसर्ण करने को किटवर्द्ध थे व चरितनायिका की सम्मित से भारवाड़ में विराजमान गणाधीश्वर श्रीमान् त्रैलोक्यसागरजी

महाराज साहव आदि को रतलाम पधार कर दीचा प्रदान करने की प्रार्थना करने लोहावट गये। उनसे स्वीकृति लेकर पुन रत-लाम में आये और गुरुवर्याओं को यह शुभ संवाद सुनाया कि गुरुदेव का विहार करा आया हूं। पौष कृष्ण ६ को वहां से विहार करके इधर ही पधार रहे हें। इस शुभ संवाद से चिरतनायिका अत्यन्त प्रसन्न हुईं। गुरुवर्या ने दिरागी महानुभाव को दीचा धारण करने से पूर्व यात्रा कर लेने की प्रेरणा दी। तदनुसार श्री यादवसिंहजी पूर्व देश के तीर्थी—श्री सम्मेत्शिखर, पावापुरी, चम्पापुरी, चैशाली, अयोध्या, वाराणसी आदि की यात्रा करने, चले गये।

श्री गर्णाधीश्वर महोद्य मार्वाङ से विहार करते हुए व्रामा-नुत्राम धर्मोपदेश द्वारा जनता में धर्म-भावना जागृत करते हुए मार्गस्थ तीर्थो की यात्रा करते रतलाम के समीप पधार गरे।

रतलाम श्री संघ ने फाल्गुन कृष्ण ११ को महोत्सवपूर्वक नगर प्रवेश करवाया। हमारी चरितनायिका भी शिष्यामण्डल सहित स्वागतार्थ पधारी श्रीर चिरकाल से गुरुवर के दर्शन करके श्रानन्दित हुई।

श्री संघ में भी अत्यन्त आनन्द छा गया। सेठानी फूलकुं वर वाई के तो हर्ष का पारावार ही न था। वे तन, मन और धन से पूज्य त्यागी वर्ग की सेवा का लाभ लेने लगीं। रतलाम में प्रतिदिन व्याख्यान होते थे, सहस्रों जनता तत्व हान और मानव-जीवन के कर्त्त व्य सुनने को उपस्थित होती थी। चरितनायिका का शिष्यामण्डल भी वर्षाकाल निवास के नगरों में धर्मध्वजा फहरा कर रतलाम मे गुरुवर्यी की सेवा में आ गया था।

कोटे से एक सांकला परिवार की नवयुवती विधवा भी गुरु-वर्या की सेवा में आईं और संयम के पवित्र पथ पर चलने की भावना व्यक्त की। इनका नाम हुलासवाई था और ये गृहस्थाश्रम में भी श्राविकोचित नियमों का तत्परता से पालन करती थीं। इन्होंने कोटे में चरितनायिका की प्रशंसा सुनी और दर्शन करने आ पहुँची। गुरुवर्या के दर्शन करके एवं अभीष्ट गुरुवर्या प्राप्त हो जाने से दीन्ना धारण करने का निश्चय भी कर लिया।

# वर्तमान स्राचार्य श्री का महाभिनिष्क्रमण महोत्सव

महानता सभी को प्रिय है, परन्तु महानता के मूल में कुछ विशिष्टताएं होती हैं। इन विशिष्टताओं के विना मानव महान् नहों वन सकता। महानता के योग्य विशिष्ट कोटि की ज्ञमा, नम्रता, उदारता, विद्वत्ता, वात्सल्य, त्याग, तप, निस्पृहता आदि मौतिक गुणों का विकास विरत्न आत्माओं में ही दृष्टिगोचर हो सकता है, और जिन महात्माओं के जीवन में ये मौतिक गुण होते हैं वे एक दिन अवश्य महान् पद अलंकृत करते हैं, स्वपर श्रेयार्थ ही उनकी सारी प्रवृत्तियां होती हैं।

यह महत्व भौतिकता की सिद्धियां प्राप्त करने वाले को प्राप्त नहीं होता। यह आध्यात्मिक शिक्तयों पर ही निर्भर है। जैन शासन के दृष्टिकोण से वाद्य। डम्बर या भौतिक कुशलता महान वनने को पर्याप्त नहीं।

महानता का आधार जीवन-शुद्धि और आत्म-शुद्धि है। संसार के अनन्त प्राणियों का जीवन प्रवाह सतत प्रवाहित होता रहता है। विषय कषायासक प्राणी अनन्तकाल से जन्मजरा और मृत्यु के भयङ्कर दुःखों का अनुभव करता हुआ इसी संसार में लीन रहता है। अज्ञान तिमिर मे अन्धवत् टक्करे खाता हुआ इधर से उधर दौड़ता रहता है। जागतिक यश, वैभव, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्थ आदि भी कभी-कभी पुण्य-कर्म करने के कारण प्राप्त करता रहता है, किन्तु इन मुख वैभवों से जीवन साफल्य कहा? जहां आत्मशुद्धि को लच्च नहीं वहां महानता नहीं मिल न हनो। उसे जीवन की सार्थकता नहीं कह सकते।

जीवन की सार्थकता है त्याग, तपोमय जीवन मे। भागोप-भोग में नहीं। महानता का एक ही राजमार्ग है! संयमी जीवन! नवयुवक यादवर्सिहजी ने इस गूढ़ रहस्य को समम लिया। किशोरावस्था में ही वे धर्माभिमुख वने और अपने पूज्य पिता श्री से मनोभाव व्यक्त करके संयमी-जीवन मे रहने की अनुमति मांगी। पिता का वात्सल्यपूर्ण हृदय पुत्र की इस कठोर संयम यात्रा के विचारों से प्रकम्पित हो गया। उन्होंने स्नेहवश पुत्र को इस पथ के अवलम्बन से रोका। वोले—वेटा! मेरे जीते-जी नहीं, पश्चात् तुम अपनी अभिलापा पूर्ण कर सकते हो। विनय-वान सुपुत्र ने पिता की आजा शिरोधार्य की और अवसर की प्रतीजा करने लगा।

से लाना निवासी श्री तेजकरणजी कोठारी के पुत्रों में से सव से छोटे पुत्र श्री यादवसिंहजी है। कुछ वर्ष पहले इनकी माता श्रीमती केशरदेवी का स्वर्गवास हो गया था। वालक को माता के विरह ने संसार विरक्त वना दिया। वह त्यागमय जीवन व्यतीत करते हुए व्यावहारिक शिक्ता प्रहण कर रहा था। साथ ही कुछ सुयेग्य मित्रों के सहवास से धार्मिक शिक्तण भी चल रहा था।

पृज्यवर्था श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहवं त्रादि की सैलाना में दो चातुर्मास करा कर तत्वज्ञान का प्रचार कराने त्रीर स्वय भी तात्विक शिल्वा लेने में श्री यादवसिहजी त्रप्रगण्य थे। वडे श्राता शेर्सिहजी भी भाई के पल् में रह कर उनकी भावना को दृढ वनाने में पूर्ण सहयोग दे रहे थे।

वृद्ध पिता अपनी ऐहिलौकिक लीला संवरण करके परलोक में प्रस्थान कर गये थे। अब कुछ विशेष विद्य नहीं था। अत दीक्षा का मुहूर्त्त वैशाख शुक्ला १२ स० १६६८ के दिन निश्चित हो गया।

कई दिन पूर्व दीना महोत्सव प्रारम्भ हो गया। मिन्द्रों में अष्टाहिकोत्सव होने लगा। वैरागी प्रतिदिन वन्दोले जीमने को स्वधमी वन्धुओं के यहां जाते, वहा स्वागत, सत्कार, भोजनादि होता। वड़े समारोह पूर्वक वन्दोला उपाश्रय पहुंचता, वहां प्रभावना दी जातो। रात्रि में वैराग्य गायन होते। दीना से पूर्व दिन वैरागी महोदय का अभिनन्दन करने को एक आम सभा हुई, जिसमे वैरागी महानुभाव के दोनों वडे आता श्रीयुत मेधिंहजी व मानिसहजी ने अपने भाई यादविंहजी को पुन. समभाया कि—भाई, तुम अभी दीना न लो, कई प्रलोभन भी दिये किन्तु ये तो सच्चे विरागी थे। इन वातों से कब रकने वाले थे।

श्री शेरिसहजी ने वैरागी महाशय का उपस्थित सज्जनों को पिर-चय दिया । तदनन्तर सेठ केशरीसिंहजी साहव ने रतलाम संघ की श्रोर से दीनार्थी का हादिक श्रभिनन्दन करते हुए शुभ कामनाएं प्रकट कीं, श्रीर वधाई देते हुए सभा विसर्जित की गई।

श्राज महाभिनिष्क्रमण का पुण्य प्रभात है। सेठ केशरोसिंहजी महोदय ने सैलाना वालों से विनम्न प्रार्थना करके वरघोड़ा श्रपनी श्रोर से निकालने की स्वीकृति ले ली थी। राजकीय हाथी, घोडे, रथ, दैण्ड, पदाित श्रादि इस शुभ प्रसङ्घ के लिए सेठ साहब के द्वारा मागे जाने पर नरेश महोदय ने भिजवा दिये थे। एवं स्वयं नरेश ने श्राने की स्वीकृत प्रदान की थी। सनीपस्थ नगरें। के सहस्रशः नर-नारी इस उत्सव को देखने रतलाम श्राय थे। सबके श्रावास व भोजन का प्रवन्य धर्मप्राण सेठ साहब की श्रोर से था।

सव लोग शीव्रता से निवृत्त हो कर वाजार मे एवं श्री त्रानन्द् चन्द्र पाठशाला मे उपस्थित थे। वैरागी महानुभाव वस्त्राभूषण से सुसन्जित हो संयम लच्मी का वरण करने को वड़ी सजधन से राजकीय गजराज पर विराजमान हो गये।

जुल्स के आगे कई वैण्ड मधुर धुनें वजाते हुए चल रहे थे। हजारों नर-नारी विविध वस्त्राभूषण धारण करके गजराज के आगे-पीछे चलते हुए 'जैन शासन की जय', 'भगवान् महावीर की जय', गुरुदेव व गुरुवर्या की जय', 'वैरागी श्री यादवसिंहजी की जय' के घोप से वार-वार गगन को गुड़जायमान कर रहे थे। वैरागी वर्षी दान देते हुए सवको प्रति नमस्कार करते हुए प्रसन्न मन से गजराज पर बैठे हुए इन्द्र के समान शोभायमान लग रहे थे। जुल्स श्री आनन्दचन्द्र पाठशाला से प्रयाण करके नगर के मुख्य राजमागों का अतिक्रमण करता हुआ दीचा संस्कार के निमित्त नियत स्थान (सेठ साहव के ज्ह्यान मे) पहुंचा।

गुरुदेव श्रीमान् त्रैलोक्यसागरजी महाराज साहव श्रादि मुनि-मण्डल एवं चरितनायिका श्रादि साध्वीवर्ग दीचा-स्थान पर पूर्व ही पधार गया था।

वरघोड़ा पूर्व निर्धारित समय पर नियत स्थान पर पहुँचते ही फिर एक वार जोरों से जनता ने जय ध्विन की। वैरागी महोद्य गजराज से अवतरण करके हंस गित से चलते हुए गुरुदेव के चरणों मे पहुँचे। सर्व त्यागी वर्ग को नमस्कार एवं गृहस्थ समुदाय को प्रणाम करके नांदि रचना के सम्मुख उपस्थित होकर उचित विधि-विधान (देववन्दनादि) करने लगे। तत्परचात् मुण्डन किया हुई और साधुवेश धारण करके पुनः उपस्थित हो गये। स्वयं रतलाम नरेश अपने राज्याधिकारियों समेत इस अद्भुत और अदृष्टपूर्व दीना संस्कार को देखने वहां पधारे हुए थे। नगर के गण्यमान व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस नवयुवक वैरागी के संयम पथ का अनुसरण उन्हें चिकत कर रहा था। कितने ही

इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करके अपने भी आत्मविकास का पथ प्रशस्त कर रहे थे।

शुभ लग्न मे दीन्ना संस्कार सम्पन्न हुआ। नवदीन्नित मुनि 'श्री आनन्दसागरजी महाराज' के नाम से समलकृत किये गए और गणाधीश्वर गुरुदेव श्रीमान् त्रैलोक्यसागरजी महाराज साहव के शिष्यत्व को प्राप्त करके धन्य व कृत पुरुष वने।

श्री गुरुदेव ने संयम की विशिष्ट्रता पर विवेचनपूर्ण प्रवचन किया। नवदीत्तित मुनि महोदय ने भी संयम मार्ग पर आरूढ़ करने के उपलक् में गुरुदेव का आभार मानते हुए जैन दीक्ता की एवं मुनिधर्म की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला एवं शासनदेव से अपना अनुष्टान सथम यात्रा निविद्न रखने की प्रार्थना की।

इस प्रकार से यह दीना समारोह सम्पन्न हो जाने पर उप-स्थित विशिष्ट व्यक्तियों—श्री नरेश महोदय, श्रेष्ठिवर्य, श्री शेरसिंहजी आदि ने नवदीनित मुनिवर का हार्दिक अभिनन्दन किया।

धूमधाम से दीज़ा समारोह पूर्ण हो जाने पर प्रभावना वित-रित की गई और सब अपने-अपने घरो को प्रस्थान कर गये।

यही मुनि पुद्भव आज खरतर गच्छ के एकमात्र आचार्य, है। आप तन, मन व बुद्धि तीनों से जैन-शासन की निरन्तर सेवा कर रहे है और श्री मत्स्वसागरजी महाराज साहव के समुदाय स्थित साधु-साध्वियों का कुशलु सञ्चालन कर रहे है। आपने

### 🖈 पुण्य जीवन ज्योति 🛨



प्रखरवक्ता पूज्यपाद स्व० स्राचार्यश्रीमान् जिनानन्दसागर सूरीश्वरजी म० सा०

संयमी-जीवन में प्रवेश करते ही अपने विशिष्ट गुर्गों का परिचय देता प्रारम्भ किया। गुरुदेव की एवं अन्य पूच्य मुनिराजो की सेवा शुश्रूपा विनय तो आपके स्वामाविक गुण हैं। ज्ञानचर्चा, व्याख्यान, नवीन साहित्य की रचना तथा त्रावश्यक दैनिक क्रिया कं अतिरिक्त समय में भी आप कभी विकथा नहीं करते, नियमित रूप में अभिनव धार्मिक साहित्य सर्जन करते हैं। अब तक आपने छोटे-मोटे २० प्रन्थों की रचना की है तथा ११ प्रन्थों का त्रानुवाद एव २८ प्रन्थों का संशोधन किया है। संमुदाय मे सारणा वारणा, प्रेरणा आदि वडे प्रेम पूर्वक करते रहते हैं। त्राप स्वभावत ही मितभापी है। अत्यन्त आवश्यक कार्य हो तभी नपे-तुले शब्दोच्चारण करते हैं। सीमित विहार, मर्यादित उपधि, खलप भाषगा, चरित्र पालन की खनन्य निष्ठा, जैन शासनोन्नति की हार्दिक अभिलापा, आश्रितों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, जैन धर्म की उन्नति के लिए सिकयता, अन्य सम्प्रदायों के साथ वेम पूर्ण वक्तीव, संघैक्य की भावना, समुदायोत्कर्प की उत्कट इच्छा, उदारता, गुणश्राहकता, सरलता, विद्वत्ता, निर्भिमानता श्रादि कुछ ऐसे विशिष्ट गुण है जो श्रापको सामान्य मुनियों से पृथक् करते हैं और आपश्री के व्यक्तित्व के द्योतक हैं। अधिक प्रपंच आपको कर्तई रुचिकर नहीं । शासनदेव से प्रार्थना है कि वे इन पूज्येश्वर को दीर्घायु करे एवं ये चिरकाल समुदाय के अधिष्ठाता पद को अलंकृत करते रहें।

इस दीज्ञा समारोह के पश्चात् पुनः ज्येष्ठ मास की शुक्ला ४ को कोटा नियासी सांकला परिवार की एक विधवा महिला श्रीमती हुल्लासवाई की दीज्ञा हुई। इनका नाम 'श्रमोदश्रीजी' रखा गया।

#### प्रतापगढ़ की ओर—

श्री गणाधीश महोदय आदि मुनिराजों का चातुर्मास श्रे पिठ-वर्ष केशरीसिंहजी साहव एवं रतलाम श्री संघ के आप्रह से वहीं हुआ।

चरितनायिका आदि का गन चातुर्मीस रतलाम हो चुका था। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञानुसार विहार कर दिया और मालव देश के प्रामों में धर्म-प्रचार करतीं आप प्रनापगढ़ से ३ कोस इधर ही प्राम में ठहर गुईं और वहां से दूसरे दिन श्रीमती सौभाग्यश्रीजी महाराज साहवा ऋादि ४ साध्वीजी को प्रतापगढ़ भेज दिया। यह साध्वी-समृह मार्ग पृछ्ता प्रतापगढ़ पहुंचा और श्री जिनसन्दिर में दर्शन कर रहा था। वहीं के एक श्रावक श्री चोखचन्द्रजी गिरासिया भगवान् की पूजा कर रहे थें, वे साध्वीजी को देखकर हर्ष विभोर हो गये और वन्दना करके सुखप्रश्न किया। समीप के उपाश्रय में ठहरा कर नगर निवासियों को सूचना दी। वे सव एकत्र हो कर आये । साध्वीवर्ग का यह प्रथम अवसर था इस नवीन शहर में आने का। दशैन पाकर सभी आहादिन हुए। वार्त्तालाप करने से ज्ञात हुआ कि स्वनामधन्या प्रसिद्ध धर्मीपदे-

शिका श्रीमती पुण्य श्रीजी महाराज साहवा यहां से ३ कोस पर विराजमान हैं। करीव ४०० स्त्री-पुरुष उक्त श्राम में जा पहुंचे श्रीर गुरुवर्या के दर्शन पाकर धन्य हुए। पूर्व सूचना न देने का मधुर उपालम्भ भी दिया। गुरुवर्या ने मुस्करा कर फरमाया—महानु-भावो! किसी से पूर्व परिचय तो था नहीं, फिर कैसे किसको सूचना देते, श्रस्तु इसमें श्रीप लोगों को कुछ विचार या श्रस-मजस करने की श्रावश्यकता नहीं है। वास्तव में साधुश्रों के श्राचार भी यही हैं। कष्ट वो साधु-जीवन की कसौटी है।

कुछ लोग उस दिन वहीं ठहरे, श्रिधकांश जनता दूसरे दिन स्वागत-सत्कार के प्रवन्ध के लिए वापिस प्रतापगढ़ चली गई। दूसरे दिन वड़े समारोह पूर्वक नगर प्रवेश हुआ। प्रतापगढ़ की जनता के लिए यह प्रथम सुअवसर था।

इन पुण्य पुंज धर्ममूर्ति साध्वीश्रेष्ठा का पदार्पण इस नगर मे प्रथम वार हो रहा था। संघ में अभूतपूर्व उत्साह था, श्रद्धा, भिक्त और स्नेह की त्रिवेणी का प्रवाह जोरों से प्रवहमान हो रहा था। तत्रस्थ श्रावकवर श्री लद्दमीचन्द्जी साहव घीया (जैन श्वेताम्बर कांफ्रोन्स के सदस्य), श्री मन्नालालजी साहव हािकम न्नादि प्रमुख सम्मान्य व्यक्ति बड़ी नम्नता से बन्दना करके अपने आपको भाग्यशाली समम रहे थे।

(श्री घीयाजी साहव जैसे धर्मनिष्ठ श्रावक भी विरते ही होते हैं। उन्हें तत्कालीन गुजरात नरेश कुमारपाल भी कह दिया जाय तो कोई प्रितिश्वे। कि न होगी। परमाईन महाराजा प्रमार्थाल के राज्य में हाथी, घोड़े प्योर स्प्रम खादि पालन पणु हों को भी पानी छान कर पिलाने का नियम था खोर कुल भी छन हुए पानी से ही सिंचन किये जाने थे। वैसे ही घीबाजी माह्य के यहां भी पशुक्रों खोर कुलों को पानी छान कर पिलाया जाना था। इनके हदय में धर्म के प्रति किननी निष्ठा थी खोर खाचरण में धर्म का कितना मुख्य स्थान था यह असमें भली प्रकार प्रकट हो रहा है। जैन शानन में कैसे-कैसे धर्मप्राण नर-रतन इस प्रवचनकाल (किलकाल) में भी विद्यमान हैं। इसका जीता-जागना प्रत्यन उदाहरण श्री घीयाजी साहद हैं।)

धामश्रूम से नगर प्रवेश और जिनदर्शन के पश्चान् उपाश्रय मे पदार्पण हुआ। माङ्गलिक देशना के अनन्तर प्रभावना वितरित हुई। सब लोग प्रसन्न मन से अपने घरों को चले गये।

गुरुवर्या के वहां विराजने से धर्मभावना जागृन होने लगी।
प्रतापगढ़ के लिए चातुर्मास की विनित रतलाम में ही विश्माव शिक्ष्य हो हो थी। अब मुख सम्मुख स्थित उत्तम भोजन का त्याग करने को कौन उद्यत होता ? गुरुवर्या ने म दिन ठहर कर विहार का विचार ज्यक किया तो संघ में तहलका नच गया। संघ के अवगण्य ज्यक्ति विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगे — पूज्येश्वरि । यह चोमासा तो यहीं होगा ! हम किमी भी हालत में आपको नहीं जाने देंगे। गुरुवर्या ने हादिक आबह देखा तो

वर्णवास की स्वीकृति प्रदान कर दी। सव लोग हर्पविभोर हो गये और जय-जय की गगनभेदी ध्वनि से उपाश्रय गूंजने लग गया।

प्रति दिन व्याख्यान होने लगें। नगर की जैन तथा अजैन सभी जनता प्रवचन सुनने को ठीक समय पर उपस्थित हो जाती थी। आपने वहां गृहस्थ-धर्म पर विवेचन करके गृहस्थों के कर्त व्यों पर विशेष प्रकाश डाला तथा आत्म शुद्धि के लिए तप करने वा ओजस्वी भाषा में उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप वहां तपस्या की धूम मच गई।

साध्वी वर्ग ने इस तपोयज्ञ का आरम्भ किया। श्रीमती मोतीश्रीजी महाराज ने मास चमण की सर्वश्रेष्ठ तपस्या, श्रीमती विद्याश्रीजी महाराज ने सतरह उपवास तथा अन्य साध्वियों में से किसी ने ११, किसी ने १० तो किसी ने ६ और किसी ने 5 उपवास किये।

श्रावक-श्राविकाओं मे श्रष्टाइया पंचरगी श्रादि तपस्याएं हुई । इन तपस्याओं के उपलच्च म श्रष्टाहिक महोतंसव पूजाएं, प्रभावनाएं, रात्रि जागरण, प्रभु भक्ति, स्वधर्मिवात्सल्य श्रादि धर्म कार्यों मे तत्रस्य जनता ने श्रपने द्रव्य का सदुपयोग किया।

चामिक अभ्यास तो इस उत्साह से चल रहा था कि उपाश्रय ने एक विद्यालय का रूप ही ले लिया था। धामिक -विधि-विधान, तथा द्रव्यागुरोग की शिज्ञा पद्धति इतनी सरल थी कि विद्यार्थी विना विशेष आयास सीख लेते थे। प्रतापराह वाले घाज भी घापका नगरण खादरपूर्वक करते है खौर उपकार के प्रति खल्दनत कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

यह चातुर्मास अत्यन्त शानदार रहा। अनुपम शासन प्रमान्त्रना हुई। क्रान्तिक पूर्णिमा के पश्चात बिहार का विचार हो ही रहा था कि रतलाम से श्रीमान गणाबीश्वर महोदय का पत्र आया—''हम विहार करके उधर ही आ रहे हैं। अत- तुम वही ठहरो।'' इन समाचारों से आपने विहार का विचार स्थिगत कर दिया। थोडे ही दिनों मे श्री गणाधीश महोदय अपने मुनिमण्डल सहित वहा पथार गये। प्रतापगढ़ श्री सब ने धामधूम से नगर प्रवेश करवाया। व्याख्यानों की खूब श्रूम मच गई, सार्व- जनिक भाषण हुए।

श्रीमान् घीयाजी साहत्र ने गुरुदेव से प्रार्थना की—भगवन् ! इस दाम का वगीचा भी श्री चरणन्यास से पिवत्र होना चाहिए। इतना लाभ इस सेवक को भी प्रदान करिये। श्री दरवार महोद्य ने भी दर्शनों की त्राभिलाण व्यक्त की है। वे भी वहीं दर्शनार्थ पथारेंगे तो उत्तम रहेगा।

गुरुदेव महोदय ने सानन्द स्वीकृति प्रदान कर दी तथा हमारी चरितनायिका महोदया ने भी जो वहाँ विराजमान थीं, (घीयाजी साहव द्वारा विनित करने पर) वगीचे में आने की अनुमति दे दीं।

उपयुक्त समय पर मुनिमण्डल व साध्वी समुदाय ने वनीचे मे पधार कर श्री घीयाजी की भावना सफल की। वहीं पर एक दिन प्रतापगढ़ नरेश श्री रघुनाथिसहजी महोदय अपने दीवान आदि कई राज्याधिकारियों एवं सेवकों सिहत उद्यान में पधारे । गुरुदेवों एवं गुरुवर्या आदि के दर्शन किये । धार्मिक चर्चा काफी देर तक चली । नरेश महोदय ने जैन मान्य-ताओं की व्याख्या सुन कर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की ।

श्रिंसा का सूदम विवेचन जैन शास्त्रों जैसा अन्य शास्त्रों में नहीं है, न ऐसा व्यावहारिक श्राचरण ही अन्य दर्शन मे मान्य है श्रीर जैन साधु-साध्वी तो अहिंसा की जंगम प्रतिमा है। ऐसा, प्रत्यन्त दृष्टिगोचर हो रहा है तथा जैन गृहस्थ भी अपने जीवन व्यवहार मे यथासाध्य हिंसा से वचने का प्रयत्न करते है।

इसकी थोड़ी जानकारी नरेश महोदय को थी ही। अब प्रत्यच दर्शन करने पर उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ। उन्होंने भी यथाशिक हिंसा कम करने की अपनी भावना व्यक्त की।

गणाधीश महोद्य की आज्ञां से थोड़े दिन प्रतापगढ़ में विराज कर चिरतनायिका आदि साध्वी मण्डल मन्द्रसीर पधार गया। यहां से आपने श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहव, विद्याश्रीजो महाराज साहव आदि आठ को श्री शत्रुञ्जय की यात्रार्थ प्रस्थान करा दिया एवं श्रीमती रतनश्रीजी महाराज साहव आदि म को ग्वालियर भेज दिया था। अन्य साध्वीजो आपके साथ ही थीं। श्रीमती रतनश्रीजी महाराज साहव ने ग्वालियर में अच्छा/धर्म प्रचार किया था। मन्द्रसीर श्री संघ ने चातुर्मास विराजने

की आग्रहपूर्ण विनित की, परनतु अभी वर्णकाल आने में काफी देर थी, आपने विनित स्वीकार नहीं की ।

प्रयेश्वर गणाधीश्वर महोदय आदि भी प्रतापगढ़ से मन्द्-सौर पधार गये। जोरों से धर्मप्रचार होने लगा। व्याख्यानों की तो धूम मच गई। हजारों व्यक्ति व्याख्यानों का लाभ लेने लगे। वहीं विराजने का आप्रह होने लगा।

पर आपको अभी मालव में भ्रमण करने का था। अतः आपने वहा रहना स्वीकार नहीं किया।

कोट वाले सेठ साहब कई वर्षों से कोट पधारने की विनित कर रहे थे। अबके अवसर देख कर मन्द्रसीर आये और पूज्येश्वर ग्याधीश्वर एवं गुरुवर्यों महोद्या से कोट पधारने का अत्यन्त भिन्तपूर्वक आग्रह किया। दोनों पूज्यवरों ने अन्ततो-गत्वा कोट चातुर्मीस करने की स्वीकृति प्रदान की। तब सेठ साहब का मन सन्तुष्ट हुआ। सच है! भगवान भी भिन्त के वश हो जाते हैं।

त्रापते मन्द्सीर से विहार कर दिया और मणासा कुकड़ेश्वर रामपुरा आदि स्थानों मे विचरती हुई वर्म प्रचार करने लगीं। भानपुरा वालों को ज्ञात हुआ कि रामपुरा मे श्रीमतीजी विराज रही है। तो वे लोग रामपुरा आये और श्रुपने यहा पधारते की दादक विनित की। उसे स्वीकृत कर आप भानपुरा पधारी। वहां आपके व्याख्यानों की भारो प्रशंमा होने लगी। जैन-अजैन सभी मुक्त कएठ से प्रशंसा कर ने लगे। आपके उपदेशों का भारी प्रभाव पड़ा। संघ में धर्म का अपूर्व त्रसाह छा गया। पूजाए, प्रभावनाए, रात्रि जागरण आदि कई धर्म कृत्यों की धूम सी मच गई।

फतोधी से श्री गम्भीरमलजी कान् गा की सुपुत्री सुश्री केशर कुनारी जिसकी अवस्था अभी केवल १२ वर्ष की थी श्रीर रत-लाम से ही आपके साथ थी एव संयम मार्ग का अनुसरण करने की अभिलापा से साधुचर्या का एवं ज्ञान का अभ्यास कर रही थी। भानपुरा वालों ने प्रार्थना की कि इन पुण्यशालिनी विरा-गिनी की दीज्ञा हमारे यहां होनी चा हिए।

तद्नुसार फलोधी केशर रुमारी के परिवार को सूचित किया गया। वहां से उनकी माताजी आदि आ गई और अपनी ओर से द्रव्य व्यय करने को इच्छा व्यक्त की किन्तु भानपुरा के अयग्य श्रावकगण श्री हीराचन्दजी साहब कोठारी, रतनचन्दजी चोरिड्या, प्रेमराजजी चोरिड्या आदि महानुभावों ने आप्रह किया कि दीज्ञा महोत्सव भी यहां का श्री संघ ही करायेगा। ऋषा करके आप हमें ही इस पुण्य कार्य को करने की आज्ञा प्रदान करके कृतार्थ कीजिये। विरागिनी के स्वजनों ने इस धर्मरनेहपूर्ण आप्रह को स्वीकार कर लिया।

गणाधीश्वर गुरुदेव आस-पास ही विचर रहे थे, अत. दीज्ञा-

महोत्सव पर पधारने की विनित लेकर कितनेक श्रावक उनकी सेवा में गरे।

गुरदेव ने आग्रहपूर्ण विनित म्बीकृत कर ली और उम्र विहार करते हुए अपने शिष्य वर्ग सहित शीम ही भानपुरा पधार गये।

दीज्ञा महोत्सव आरम्भ हो गया। इस महोत्सव का वर्णन करने में लेखनी भी अपने आएको असमर्थ अनुभव कर रही है।

विरागिनी के बन्दोले प्रतिदिन वडी धूमधाम से निक्लने लगे। आगे-आगे वैयह वाजा, उसके वाद पुरुषों का समृह, पीछे, गजरान पर ऋम्वालिका में वैठी हुई वालकुमारी वस्त्राभूषण धारण किये साचात् देवकुमारी सी शोभायमान लगती थी। विरागिनी वाला के मुख पर अपूर्व वैराग्य तेज मत्लकता था। जो भी देखता विस्मयाभिभूत होकर दांतों तले अंगुली दवाता हुआ देखता ही रह जाता था। एक दिन यह जुल्स भानपुरा के हाकिम साहव की हवेली के नीचे होकर चला जा रहा था। हाकिस साहव वातायन में दैठे हुए थे। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि यह कैसा जुल्स है ? तब सेटकों ने क्हा-सरकार । यह लड़की संन्यासिनी वनेगी । हाकिम साहव तो यह सुनकर दंग रह गये। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी वालिका संन्यास धारण करेगी। उन्होंने जुल्स रोकने का आदेश दिया श्रीर स्वयं नीचे उतर श्राये। समाज के कई श्रश्रगएय व्यक्ति

हाकिम साहत्र के पास आ गये थे। हाकिम साहत्र ने उनसे कहा-इस लड़की को हाथी से उतार कर हमारे पास लाओ। हम इसकी परीक्षा करेंगे। आप लोग वच्चों को फुसला कर उन्हें जवरन साधु बनाते हो। भला यह छोटी सी वच्ची साधुपने के महत्व को क्या समफ सकती है ?

· विरागिनी वालिका को हाथी से उतार कर हाकिम साहव के पास लाया गया।

वालिका ने त्राते ही प्रसन्नतापूर्वक हाकिम साहव को विनम्र भाव से प्रणाम किया। वालिका की सभ्यता देख कर हाकिम साहव कुछ शान्त हो गये। उन्होंने विरागिनी से कई प्रश्न किये जिनका उत्तर विरागिनी ने ऐसी कुशलता से दिये कि वे निरुत्तर हो गये और वोले — अच्छा भाई, इसे साध्वी वनने दो।

दीना का शुभ मुहूर्त वि० सं० १६६६ ज्येष्ठ शुक्ता ६ का निश्चित किया था। उस दिन प्रातःकाल ही से धूमधाम लग गई। वरघोड़े की तैयारी होने लगी। ठीक समय पर धर्मशाला से प्रस्थान करके वरघोड़ा स्थानीय दादावाडी में पहुँचा। वहां पर दीना संस्कार सम्पन्न हुआ। नवदीनिता का नाम 'सिद्धिश्रीजी' रख कर उन्हें श्रीमती शृङ्कारश्रीजी महाराज की शिष्या वनाई गईं। हजारों नर-नारियों ने इस महान् त्याग धर्म की प्रशंसा करके पुष्य लाभ लिया। इस पुष्य प्रसङ्ग के पश्चात् हमारे पूज्य मुनि-मण्डल व आर्या समुदाय ने भानपुरा से विहार कर दिया।

मार्ग स्थित ग्रामों मे—सुनारा, रामगंज मण्डी, मोडक चादि में धर्मप्रचार करते हुए कोटा की दादावाड़ी में पधार गये। कोटा वाले सेठ साहव केश्रीसिंहजी व उनका समस्त परिवार तथा श्री संघ के भी चनेक कुटुम्व वहां पहले से ही स्वागतार्थ उपस्थित थे। एक दिन दादावाड़ी में विराजे, वहा प्जा व स्वधर्मीवात्सल्य हुआ।





चरितनायिका के परमभक्त दीवान वहादुर श्रेप्टिवर्य श्री केजरीसिहजी मा० (कोटा, रतलाम)

## कोटा में चातुमीस

श्रापाद कृप्ण एकम का पुनीत दिवस है। पूज्य गणाधीश्वर महोदय अपने ६ शिष्यों युक्त एवं हमारी पूज्येश्वरी चरितनायिका भी १६ आर्थीओं के मण्डल सिहत दादावाडी से रवाना हो चुके है। गुरुवर्या के परम भक्त शेष्ठिवर्य महोदय राजकीय लवाजमे वैण्ड, हाथी, घोड़े आदि एव हजारों नर-नारियों के साथ सम्मुख चले आ रहे हे। पाटणपोल नामक नगर-द्वार के वाहर यह त्यागी-समृह दृष्टिगोचर होते ही वैण्ड आदि वाद्ययत्रों ने स्वागत गान ध्विन से आपका स्वागत किया। सेठ साहव आदि कोटा-निवासियों के हुप का पारावार न था! सवके रोम-रोम हुष्ति हो रहे थे।

धीर गम्भीर गित से अग्रसर होती हुई इन त्याग संयम की जंगस प्रतिमाओं के दर्शन करके सभी उपस्थित जनता आनन्द-विभोर हो गई।

सारा जुल्प क्रमश प्रयाण करता रामपुरा वाजार स्थित सेठ साहव की हवेली के वरावर वने हुये आसीपाला के उपाश्रय के समीप पहुँचा। श्री जिनमन्दिर के दर्शन करके श्री गणाधीश सहोदय ने मधुर वाणी से धर्मीपदेश सुनाया। जय-जय श्रीर धन्य-धन्य की ध्वनि से उपाश्रय गृंज उठा।

गणाधीश्वर महानुभाव श्रपने शिष्य मण्डल सहित उपाश्रय में ही विराजे । श्रीमती चरितनायिका ने शिष्यात्रों सहित तत्रस्थ पंचायती धर्मशाला में निवास किया ।

विद्यार्थी साधु-साध्वियों को अध्ययन की दृष्टि से पूर्व ही कोटे भेज दिया था। उनका अध्ययन सुचारु रूप से चल रहा था।

पृज्येश्वर गणाधीश महोदया त्रादि एवं चिरतनायिकादि का कोटे मे प्रथम वार ही पदार्पण हुत्रा था। परम श्रद्धालु, देवगुरु धर्म के त्रनन्य भक्त, श्रायकवर्य श्रीमान् केशरीमिंहजी साहव एवं उनका परिवार तन, मन व धन से गुरुभिक्त मे त्रग्रसर रह कर दुर्लभ मानव तन एवं चक्चला लद्दमी को सफल बना रहे थे।

कोटे मे यह अभूतपूर्व प्रसङ्ग था, तत्रस्थ जैन संघ भी शुरु-भिक्त का अपूर्व लाभ ले रहा था। साथ ही व्याख्यान चौपाई एवं गृहस्थवर्ग को धामिक शिल्ण देकर त्यागीवर्ग भी शासनसेवा के कार्य में संलग्न रहते हुए संयम तप की साधना करने लगा।

सेठ साहब ने गुरुवर्य एवं गुरुवर्या से विधिविधान पूर्वक संन्यग्दर्शन, ऋणु ब्रत एवं कई नियम धारण किये।

प्रसङ्गवश में यहां उक्त सेठ साहव का संनिष्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूं। क्योंकि वह श्राद्रशीय ही नहीं श्रनुकरशीय भी हैं। पृष्येश्वर वड़े दादा गुरुदेव ने प्रसिद्ध राजा भोज के वंशजों पंवार चित्रयों को जैनधर्म म दीचित कर उन्हें सम्यक्त्वधारी वनाया एवं ख्रोसवाल जाति में गौरवशाली वापना वंश की म्थापना की।

इस वंश का इतिहास वड़ा समुञ्ज्वल है। सवसे प्राचीन इतिहास जैसलमेर के अमर सागर नामक सरोवर एव उद्यान में लगे हुए एक शिलालेख से मिलता है जो सेठ हिम्मतरामजी वापना ने लगाया था।

उनके वंश में देवराजजी वापना उनके पुत्र गुमान चन्दजी वापना थे। इनके पांच पुत्र थे— वहादुरमलजी, सवाईरामजी, मगनीरामजी, जोरावरमलजी और प्रतापचन्दजी। सर्वप्रथम सेठ वहादुरमलजी जैसलमेर से कोटा आये और चम्वल तट पर कुनाड़ी प्राप्त में दूकान करके व्यापार करना आरम्भ किया। थोड़े ही दिनों में व्यापार उन्नति के शिखर पर चढ गया। आपने करोड़ों की सम्पत्ति उपार्जित की। जैसलमेर से अपने लघु भ्राताओं को भी चुला लिया। सब भाइयों ने मिलकर ३४० दूकाने भारतवर्ष के विभिन्न नगरों में स्थापित की और विदेशों—चीन, जापान आदि में भी दुकाने खोलकर वहा भी व्यापार करने लगे।

पाचों भाई ऋलग-ऋलग होकर व्यापार करने लगे। सुविधा के लिए सेठ वहादुरमलजी ने कोटे मे स्थायी निवास करके वहां ऋपना हैंड क्वाटर्स वनाया।

सेंठ वहादुरमलजी तस्तालीन गवर्नमेंट की देवली एजंगी के व कई रियामतों के वजांची (ट्रेजरर) ये। आपको कोटा राज्य की ओर में चांदी की छड़ी, खडानी, छज़, म्याना, पालकी, नारमाम, हाथी-घोड़ा मय मोने के साज के, और कर्ट पट्टें-परवाने मिले थे। यूंदी से रायथन और टोंक राज्य से खुर्ग गांव जागी में प्राप्त हुए थे।

श्रापकी धार्मिक प्रशृत्ति का श्रोर देवगुरु के प्रति महान् श्रष्टा वा तो इसी से श्रमुमान लगाया जा सकता है, कि जहां-जहां दूकाने थीं वहां-वहां मिन्टर देरामर बनाये थे श्रोर सारा प्रवन्ध दूकान की श्रोर से होता था, जो श्राज भी कई म्थानों पर हिस्टिगोचर हो रहा है। सेठ वहादुरमलजी माहव की भावना श्री श्रमुक्जय का सघ निकालने की थी जो पूर्ण न हो सकी श्रोर उनके म्वर्गवास के बाद सुयोग्य दक्तक पुत्र श्री दानमलजी साहय ने मंघ निकाल कर श्रपने स्वर्गीय पिता की श्रीभलापा पूर्ण की। श्री वहादुरमलजी का स्वर्गवास वि० मं० १८६० में हो गया।

श्री दानमलजी साहव ने वि॰ सं॰ १८६१ में श्री शत्रुक्जय का विशाल संघ निकाला । इस संघ में यहन्त्ररतरगच्छीय श्रीमज्जिन महेन्द्र सूरिजी महाराज श्रादि १००० साधु-साध्वी एवं यति श्रादि पूज्य वर्ग था। संघ में सारं ३० हजार व्यक्ति थे। इस नंघ की रत्ता के लिये श्रापेज सरकार, उदयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, जैसलमेर व इन्दौर राज्यों ने स्वयं के द्यय से अपनी-अपनी सेनाये भेजी थीं, जिनमे १४०० अश्वारोही, ४००० पैदल, ४ तोपे, हाथी, नगारे, निशान छड़ीदार, चोपदार आदि थे।

यह संघ मार्ग में आने वाले जैनमन्दिरों, दादावाड़ियों एवं धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कराता हुआ स्वधीमवात्सल्य प्रभावना आदि करना हुआ क्रमशः तोन मास मे श्री सिद्धाचलजी पहुंचा था। इसके उपलच्च मे ओसवाल समाज ने आपको संघवीपद पर अधिष्ठित किया। जैसलमेर महारावल ने लोद्रवा प्राम जागीर मे प्रदान किया। इस सघ में २० लाख रूपयों का सद्च्यय करके महान पुरुष और अमर कीर्ति प्राप्त की। आपने कितने ही मन्दिरों और दादावाड़ियों का निर्माण भी करायां जो आज भी आपकी पुरुष गाथा का मूक गौरवगान कर रहे हैं।

इन्हीं के प्रपौत्र स्वनाम धन्य श्री केशरीसिंहजी साहव थे। रतलाम एवं कोटा दोनों ही स्थानों पर आपका अधिकार था। सेठ चांदमलजी साहव वापना ने निःसन्तान होने के कारण आपको ही अपना उत्तराधिकारी वना दिया था। रतलाम के उद्यापन महोत्सव का वर्णन हमने गत परिच्छेद में कर दिया है। सेठ केशरीसिंहजी साहव को रतलाम नरेश की ओर से राज्य-भूपण, इण्डिया गवर्नमेंट की ओर से सन् १६१२ में रायसाहव, सन् १६१६ मे रायवहादुर तथा सन् १६२४ में दीवानवहादुर की सम्माननीय उपाधियां प्राप्त हुई थीं। ये वड़े ही धर्मनिष्ठ, भद्र प्रकृति, निरिभमानी, दानवीर और उदार महानुभाव थे। इतनी सम्पत्ति के स्वामी और कई उपाधियों से विभूषित होने पर भी आपमें आभिमान का आंश भी न था, आप वड़े ही विनम्न स्वभाव वाले द्यालु व्यक्ति थे। गणाधीश श्री म० त्रैलोक्यसागरजी महाराज साहव से सेठ साहव ने वासचेप लेकर उन्हें अपना गुरु वनाया। श्रीमती सेठानीजी महोद्या ने भी हमारी चरितनायिका पूज्येश्वरी से वासचेप लिया था।

नवदी जित मुनिराज श्रीमान् श्रानन्द्सागरजी महाराज साहव ने सेठ साहव की प्रेरणा से 'सप्तव्यसन निषेध' नामक पुस्तक लिखी जिसकी कई श्राष्ट्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तक श्रपने विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ श्रीर रोचक शैली में लिखी गई है। प्रत्येक के लिए पठनीय एवं मननीय है।

सेठ सा॰ प्रतिदिन जिनपूजन, नमस्कार मन्त्र का जाप आदि नित्य नियम से निष्टत्त होकर गुरु महाराज व गुरुवर्या महे द्या के दर्शनार्थ प्यारते थे। व्याख्यान मे भी प्रायः आना न भूलते थे।

चातुर्मास में साध्वीवर्ग में काफी तपस्या हुई। श्रीमती मेघश्रीजी महाराज ने मासज्ञमण, श्रीमती ताराश्रीजी महाराज ने एवं अमृतश्रीजी महाराज ने ११ उपवास एवं अन्य कई साध्वीजी ने यथाशिक वपस्याएं कीं। चिरतनायिका ने भी ११ उपवास की तपस्या की थी। श्राविका समाज में भी श्रष्टाइयां, पंचरंगी, एकान्तर तप, विंशति, स्थानक तप श्रादि कई प्रकार की तपस्याएं हुईं।

इन तपस्याओं के लपलक्त में अष्टाहिकोत्सव, प्रभावनाये, रात्रि जागरण, स्वर्धीमवात्सल्य, वरघोड़ा आदि धर्मकार्य हुए।

पर्यू पर्या का समारोह खूव ठाठदार रहा । उक्त सेठ साहव की श्रोर से सदा से ही तीनों वक्त - प्रातः व्याख्यान में, मध्याह व्याख्यान में, सान्ध्य प्रतिक्रमण में नित्य कई प्रभावनायें होती थीं। रात्रि मे मन्दिरों में भक्तिभावनाये होती थीं। पारणे के दिन स्वधमिवात्सल्य होते श्रा रहे थे। श्रवके विशेष प्रकार से हुए। जैन संघ में श्रपूर्व उत्साह दृष्टिगोचर होता था। इस वर्ष सेठ साहव ने पुष्य कार्यो में हजारों रुपया व्यय करके पुष्य संचय किया। सेठ साहव की विशेषताये वे ही अनुभव कर सकते हैं जिनको कभी उनसे मिलने का सुअवसर मिला हो। ऐसे निर-भिमानी और धर्मभीरु तथा विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। धनी, मानी, ऐश्वर्यशाली एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी वे धर्मप्राण व्यक्ति थे। शासनसेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। स्वधर्मिजनों के प्रति उनका विशिष्ट धर्मानुराग तो था ही। मानव मात्र के प्रति भी वे बड़े ही उदार, मिलनसार और दयार्ड हृदय थे। किसी भी प्रकार का चन्दा हो उसे उदार हृदय से भरते थे । उनके पास जाकर कोई कभी खाली हाथ न लौटता था। विरोधी श्रौर अपने व्यापार में लाखों की हानि कर देने

वाले व्यक्ति को भी वे दृण्ड दिलवाना तो दूर रहा, मुख से कभी कटु वचन तक न कहते थे।

अभी कुछ वर्ष पूर्व ही अर्थान् वि० मं० २०१० कार्तिक शुक्ला ११ एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त्त मे अकस्मात हृद्यगित रुक जाने से उनका स्वर्गवास हो गया। आपके ३ पुत्र, पत्नी व एक पुत्री हैं जो बडे ही धर्मशील हैं।

सारा ही वर्णवास सानन्द व्यतीत हो गया। कार्निकी पूर्णिमा को त्यागी-वर्ग विहार करके दादावाड़ी पधार गया।

वहां पर पूजा व स्वधिभवात्सल्य हुआ। अधिक विनित होने से पुनः शहर<sup>4</sup>में पधारे। श्रीमान् त्रैलोक्यसागरजी महाराज साहव स्त्रादि मुनिमण्डल ने मारवाड़ की खोर विहार कर दिया।

ग्वालियर वाले सेठ नथमलजी साहव कई वर्षों से विनित कर रहे थे। अवके स्वयं सपरिवार कोट पधारे थे और चरित-नायिका से ग्वालियर पधारने की विनित करके म्वीकृति लेकर ही गये, अतः आपने कोटे से ग्वालियर की ओर ही विहार कर दिया। पौष दशमी तक ठहरना पड़ा. पौष शु॰ १ को विहार किया।

वारां, शोपुर, सवलगढ़ आदि प्रामों मे विचरते, धर्मप्रचार करते हमारा यह पूच्य साध्विमण्डल ग्वालियर की ओर वढ़ रहा था। मार्ग में श्रीमती अमृतश्रीं की महारां को कुत्ते ने काट ख़ाया था। अतर पन्द्रह दिन श्योपुर में ही ठहरना पड़ा और यही श्री कम्तूरचन्द्जी आपके भक्त वन गये थे।

मार्ग मे रघुनाथपुर के जागीरदार श्रीमान् कुलभानुचन्द्रसिंह 🗸 जी महोदय ने आपकी वड़ी भक्ति की।

प्रामों मे ठहरने के स्थानों की खोज करने पर प्राय. कई प्रामों मे गढ (जागीरदार के रहने का स्थान) ही निवास योग्य मिलते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। ठाकुर साहव के कामदार दिगम्बर जैन श्री कस्तूरचन्दजी थे । वे हमारे पूज्य साध्वीमण्डल के आने की सूचना मिलते ही सम्मुख खागतार्थ आ गये और सवको गढ़ में ले गये। ठाकुरसाहव ने आपसे धार्मिक चर्चा क(के श्रत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की। श्रन्तःपुर मे पथारने का श्राग्रह किया श्रोर श्राप शिष्यामरहली सहित पधारीं। ठकुरा-नियां वड़ी भव्य ऋौर विनयशील थीं। उन्होंने वड़े आदर सहित त्र्यापका उपदेश सुना । वड़ी ठकुरानी साहिवा श्रीमती के<u>शरक वर</u> 🗸 पर त्रापके उपदेश का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि स्राजीवन मद्यमांस का त्याग, पानी छानकर पीने का नियम, एकाद्शी श्रादि कई त्रत धारण किये। छोटी ठकुरानी श्रीमती छत्रकुंवर ने भी कई व्रत नियम लिए। फलस्वरूप जो ठाकुर साहव निःस-न्तान थे उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई ! वे तथा उनका परिवार त्राजीवन चरितनायिका के परमभक्त रहे और कई वार ग्वालि- √ यर, आगरा ऋादि में दर्शनार्थ पदारे थे।

ठाकुर साहब ने चातुर्मीस करने का अत्यन्त आग्रह किया।
ग्वालियर की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी, ग्वालियर से कई
व्यक्ति कोटे ही लेने आ गये थे और वे साथ ही थे। स्वयं सेठ
नथमलजी साहव यहां पधार गये और २ दिन ठहरा कर विहार
करा दिया। श्रामानुश्राम विचरती धर्मीपदेश द्वारा जनजागृति
करतीं आप ग्वालियर के निकट पहुँच कर दादावाड़ी मे ठहर
गईं। श्रीमती रतनश्रीजी महाराज साहवा आदि भी जो पूर्व ही
वहां प्रेषित कर दिये गये थे, दादावाड़ी मे पधार गये थे। आप
सव मिलकर ३० साध्वीजी हो गये थे।

ग्वालियर श्री संघ वहां उपस्थित था। उस दिन आपने वही निवास किया।

#### 🖈 पुण्य जीवन ज्योति 🛨



चरितनायिका के ग्रनन्य भक्त श्रावक सेठ नथमलजी सा० गोलेछा (ग्वालियर)

# ग्वालियर में अभूतपूर्व प्रवेश

### महोत्सव एवं चातुर्मास

संसार में कई प्रकार के जुलूस निकलते हैं — विवाहोपलच् मे. नरेशों के या राज्याधिकारियों के न्वागत मे, नेताश्रों के श्रागमन पर, धार्मिक समारोहों पर । लश्कर शहर ने कई प्रकार के जुलूस देखे थे, किन्तु साध्वयों के नगर-प्रवेश का यह प्रथम श्रायसर था। श्रीर इतनी धामधूम वाले जुलूस सहित श्राज तक किसी साधु-साध्वी या सन्त-महन्त का नगर-प्रवेश भी कभी नहीं हुआ था। यद्यपि हमारी चरितनायिका ने सेठ साहव को ऐसा करने के लिए रोका भी था परन्तु उन्होंने शासन प्रभावना का नाम लेकर हमारी गुरुवर्या की श्राक्षा प्राप्त कर ही ली। वह दिवस ग्वालियर के लिए स्मरणीय वन गया।

सेठ साहब ने राजकीय लवाजमा मांग लिया था। स्वयं नरेश महोदय भी जुलूस देखने उपयुक्त स्थान पर सपरिवार पधार कर विराजमान हो गये थे।

सबसे आगे राजकीय हाथी ध्वजा फहराता चल रहा था। उसके पीछे सोने-चांदी के साज वाले १०० घोड़ों की कतार चल रही थी। उनके वाद फिर फिटन, विषयां, घोड़ों के रथ आदि थे जिसमे वस्त्राभूषण धारण किये हुए श्रीमन्तों के वालक-वालि-कार्ये वैठे थे। वीच में वैष्ट था। पश्चान् राजकीय शीविकाकों व न्यानों का समृह था, फिर एक राजकीय वैष्ट था। वैष्ट के पीछे खाशवरदार बल्लम बाले और चपरासी चल रहे थे। इनके पीछे एक खास वैष्ट और था, इस प्रकार ३ वैष्ट बाजे थे।

लरकर के कई गण्यमान्य छाँन ट्यक्ति, राज्याधिकारी आदि एवं श्री सब के सभी ट्यक्ति चल रहे थे। बीच-वीच में जैनधर्म की जय, श्रीहेंसा की जय, श्रीमती पुण्यश्रीजी महाराज साहिया की जय श्रादि नारों से आकारा गूंज टठता था। इनके पीछे हमारी चरितनायिका उन्तीस साध्ययों सहित चल रही थी। उस समय का दृश्य देंखने याग्य था। पूज्यश्यरी चरितनंत्री महोद्या एक सेनानी के समान साध्ययों की सेना के श्रयभाग में शोभित हो रही थीं।

सबसे ऋद्भुत हरय था पीछे एक यवनिकाओं छुक शामि-याने का ! इसमें स्त्रियां चल रही थीं। तत्कालीन समाज में विशेषतः देशी राजधानियों मे रहने वाले लोगों मे अपनी स्त्रियों को पर्दे मे ही रखने का प्रचलन था अतः सभी महिलायें इस जुलूस में पर्दे मे चल रही थीं और मझल गानों की मधुर ध्वनि इन कोकिल-किएठयों के कएठ से निकल कर वातावरण को मेहक और आकर्षक वना रही थीं। इस जुलूस को देखने वाजारों में, हवेलियों के भरोखों में तथा छतों पर नरनारी अनिमेप हिष्ट से कोई खड़े थे, कोई है ठे थे। शहर के मुख्य २ वाजारों में घूमना हुआ यह जुल्म श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथ भगवान के मन्दिर में पहुंचा। भगवान के दर्शन करके पंचायती धर्मशाला में प्धार कर गुरुवर्या ने देशना दी। हजारों नर-नारियों ने आपकी देशना सुनकर धन्य २ के शब्दों से हादिक छतज्ञता प्रकट की और धर्मलाभ तथा प्रभावना लेकर प्रसन्नता से अपने अपने घर चले गये।

श्राज सेठ साहव व उनके परिवार वर्ग के हर्प का पार न था। कई वर्षों से प्रतीज्ञा करते २ विनितयां करते २ गुरुवर्या का पदापर्ण हुश्रा है। सब चले गये है पर गुलेच्छा परिवार सेठ नथमलजी साहव, उनकी धर्मपित्नयां श्रीमती फूलकुं वर एव जतन-कु वर सेठ साहव की विहन जवाहर वाई, पुत्र वागमलजी साहव एवं पुत्रवधू श्रीमती लाडकुं वर, श्रीमतीजी की सेवा मे उपस्थित है श्रीर श्रपनी कोठी मे पधार कर वही विराजने का श्राग्रह कर रहे है। गुरुवर्या को इनका श्राग्रह मानना ही पड़ा। श्राप शिष्या परिवार सहित पधारीं।

सेठ साहव व उनका परिवार तन-मन-धन से गुरुवर्या की सेवा मे तत्पर रहने लगा। भिक्त की पराकाष्ठा थी, इन लोगों की हार्दिक भिक्त देख कर जीर्ण सेठ का स्मरण होता था।

प्रतिदिन व्याख्यान होने लगे जिन में हजारों नर-नारी उपस्थित होते थे। कभी आप स्वयं व्याख्यान फरमाती थीं तो कभी आपकी शिष्याएं -श्रीमती रत्नश्रीजी म. सा. श्रीमती विनयश्रीजी म. सा. आदि को व्याख्यान देने की आजा प्रदान कर देती थीं। इनकी व्याख्यान शैली को भी ग्वालियर के श्रोतृवर्ग ने खूब पसन्द किया।

मध्याह में रास आदि वचते थे, जिन्हें सुनने श्रावक वर्ग भी आता था। अतिरिक्त समय में साध्वियों का अध्ययन एवं श्रावक श्राविका वर्ग का पठन पाठन चलता था।

सेठ साहव को भी प्रति दिन न्याख्यान मे आने का नियम था। सेठ साहव ने दादा वाड़ी में श्रीजिन क्षशल सूरिजी की प्रतिमा स्थापन की। प्रतिष्ठाकार्य वि. सं. १६६९ की फाल्गुन शुक्ला ३ को भारी समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ।

तीन विरागिनियां आपके साथ थीं, उनकी दीजा खालियर में ही कराने का उक्त सेठ साहव आदि ने भारी आयह किया। अतः इनमें से दो की दीजा विक्रम संवत् १६७० की वैशाख शुक्ला ३ (अज्ञय तृतीया) को शुभ मुहूर्त में दादावाड़ी में सम्पन्न हुई। ये तीनों विरागिनियां फ्लोधी की ही थीं—

- ्रेश गोमीवाई, सोमराजजी वैद की विधवा पत्नी, धनराजजी गुलेक्षा की पुत्री, १८ वर्ष की ही थी।
- २. जड़ाववाई, इनकी सुसराल दुमोह में मरोटियों के यहां थी। (प्रयत्न करने पर भी नाम ज्ञात नहीं हो सका)

इनके नाम अमशः गुमानश्रीजी, सुमितश्रीजी स्थापन किये गये और हमारी चरितनायिका की शिष्याएं वनीं।

विद्यार्थिनी साध्वियों के अध्ययन का प्रवन्ध भी सुन्यवस्थित क्ष से हो गया था। वे व्याकरण कोश, काव्य आदि पढ़ती थी। पिछत भगवानानन्द शास्त्री महोदय अध्यापक नियुक्त किये गए। श्रीमती विनयश्रीजी महाराज, कल्याणश्रीजी महाराज, सत्यश्रीजी महाराज, बह्मभश्रीजी महाराज एवं विजयश्रीजी महाराज ने विद्याध्ययन आरम्भ कर दिया। ये सभी बुद्धिशालिनी आर्याएं अध्ययन में तन-मन से लग गईं।

## राजपरिवार को मतिबोध

ग्वालियर नरेश श्रीमन्त माधदराव शिन्दे महोदय की भावना गुरुवर्या के दर्शन करने की हुई श्रीर उन्होंने अपने विचार सेठ नथमलजी साहव के सम्मुख व्यक्त किये कि तुन्हारे गुरु के दर्शन हमे भी कराश्रो ? सेठजी तो श्रवसर की प्रतीक्षा में थे ही । उन्होंने हां कर ली । तद्नुसार चिरतनायिका कितपय सुयोग्य शिष्याश्रों सिहत नरेश के निवासस्थान 'फूलवान' में पधारीं । स्वयं नरेश, राजमाता सिख्या राजे, बड़ी महारानी चिनकू राजे, छोटी महारानी गजरा राजे श्रादि राज परिवार के सदस्यों ने श्रापका श्रभ्युत्थान नमस्कार श्रादि से भिक्तपूर्ण स्वागत सत्कार किया। राजमाता ने श्रापको योग्य श्रासनकाष्ठ पट्ट पर विराजमान किया।

पांच सहस्र मुद्राएं आपके सम्मुख भेट स्वरूप रखी गईं जिसे आपने मधुर शब्दों मे जैन साध्वाचार के प्रतिकूल कह कर अस्वीकृत कर दिया। उन रूपयों को उन्होंने अन्य पुण्य वार्यों में व्यय करने का आदेश दिया।

राजमाता की निरामिप भोजनशाला में से अत्यन्त आग्रह होने पर भी आपने आहार नहीं लिया । सेठजी के परि-वार की एवं अन्य भक्त आविकाएं जो भोजन-सामग्री अपने

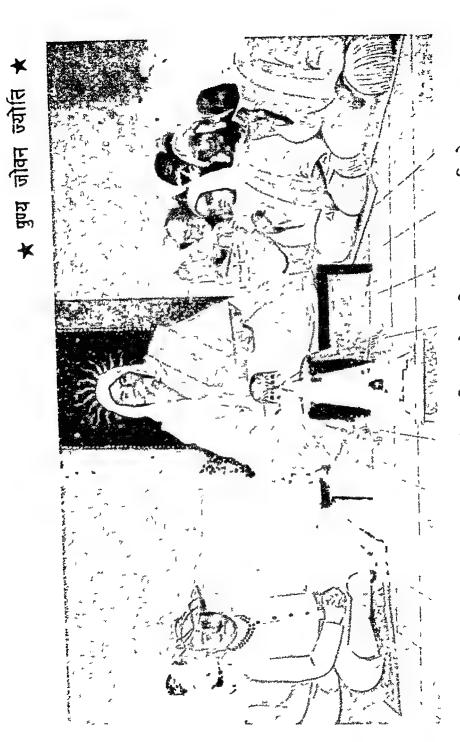

चरितनायिका के व्याख्यान में ग्वालियर नरेश श्रीमन्त माधवरात शिन्दे

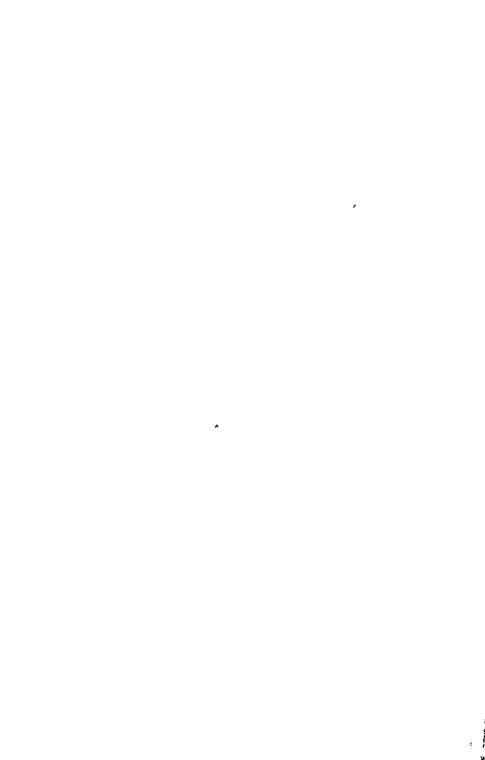

साथ लाई थीं उसीमें से लेकर आहार किया क्योंकि राजिएड लेना साध्वाचार के विपरीत है।

आप अपनी शिष्याओं सिहत दिन भर वहीं विराजी और अपनी मधुर वाणी से धर्मोपदेश दिया। आपकी अव्यर्थ देशना ने राजपरिवार पर यथेष्ट प्रभाव डाला, जिससे स्वयं नरेश ने भी एकादशी आदि पर्वो के दिन आमिष भोजन न करने की प्रतिज्ञा की। राजमाता एवं महारानिणें आदि ने भी उक प्रतिज्ञाएं की। वे आपसे तथा आपकी लघुवयस्का शिष्याओं विनयश्रीजी, सिद्धिश्रीजी आदि से अत्यन्त प्रभावित हुईं। इन सुयोग्य शिष्याओं के विद्वत्तापूर्ण आलाप संलाप एवं संस्कृतज्ञता ने राजकुदुम्य को मोहित कर लिया। वे इनसे दिन भर आलाप संलाप में संलग्न रहीं।

सन्ध्या को चरितनायिका आदि अपने निवास स्थान पर पधार गईं। नरेश को उपदेश देने का एक चित्र यहां प्रस्तुत है।

वर्षाकाल में तपस्या की घूम मच गई। श्रीमती, धनश्रीजी महाराज तथा मुक्तिश्रीजी महाराज एवं चिमनश्रीजी महाराज ने श्रेष्ट मासन्तमण तप किया।

श्राविका वर्ग मे श्रीयुत कुशलचन्द्जी नाहटा की धर्मन्ती श्रीमती चन्द्रजीवाई तथा इन्दोर वाली श्रीमती मानकुं वरवाई ने भी मासच्चमण तप करके आत्म शुद्धि की। श्रीमती विनयश्रीजी महाराज ने अड़ाई तप किया। इनके श्रितिरक्त श्रीमान हजारीमलजी नाहटा की धर्मपत्नी श्रीमती धन्नोवाई तथा श्रीमान् छोटमलजी नाहटा की धर्मपत्नी श्रीमती रूपकुं वरवाई श्रादि कई श्राविकाश्रों ने १६, १४, ११ श्रादि उपवास का तप किया। श्रद्धाइयों श्रीर प्रकीर्ण तप की तो गिननी ही नहीं की जा सकती। पंचरगी तप भी श्रमृतपूर्व हुआ। इन मच तपस्याश्रों के उपलच्य में पूजाएं प्रभावनाएं श्राटाह्रिकोत्मव, वरघोड़ा, रात्रिजागरण, स्वधीमवात्सल्य श्रादि वर्मकार्यों की एक मास तक धूम रही।

पर्यू पण का ठाठ भी अपूर्व रहा । साराश कि सारे चातुर्मास मे धर्मकार्य खूब उत्साहपूर्वक हुए ।

चातुर्मास उतरने पर आपने विहार करने की भावना व्यक्त की। किन्तु सेठ नथमलजी साहव आदि प्रमुख श्रावक वर्ग ने किसी भी प्रकार आपको विहार न करने दिया। आप वहीं विराजीं।

√ दूसरा चातुर्मास भो सानन्द व्यतीत किया। और तृतीय विरागिनी की दीन्ना भी मार्गशीर्ष में शुक्ला तृतीया को वहीं हुई।

ये विरागिनी फलोधी की सोनोवाई थीं। ये भी फलोधी के /श्री दानमलजी सिन्वी के स्वर्गीय पुत्र मन्नालालजी की धर्मपत्नी थी। इनका नाम 'सज्जनश्रीजी' स्थापन किया गया।

श्री सिद्धाचलादि तीर्थी की यात्रार्थ पधारी हुई श्रीमती

विद्याश्रीजी महाराज एवं ज्ञानश्रीजी महाराज आदि भी खालियर पथार गई थीं।

सव का साथ ही जयपुर की श्रोर विहार होने को था परन्तु श्रीमती वल्लभश्रीजी महाराज का शरीर श्रस्वस्थ हो गया श्रतः श्रापने चिकित्सा कराने को वहीं ठहरना उचित समका। श्रीर श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज साहिवा एवं ज्ञानश्रीजी महाराज साहवा श्राद म को जयपुर की श्रोर विहार करा दिया।

श्री नथमलजी साहव की द्वितीय पत्नी सेठानी श्रीमती जतन चाई भी रोगाकान्त थी और उपचारों के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उन्होंने भी आपको प्रार्थना की कि आप मुक्ते अन्तिम समय में धर्मश्रवण की सहायता देकर मेरी सद्गति में सहायिका वनें। इस प्रार्थना को करुणाई हृदया गुरुवर्या ने स्वीकृत कर लिया और कुछ दिन और ठहरने का आश्वासन देकर आप वहीं विराजीं। थोंड़ दिन पश्चात् संठानी जी का स्वर्गवास हो गया। ये हमारी चरितनायिका की अनन्य भक्त थीं।

श्रव श्रापने जयपुर की श्रोर विहार कर दिया। क्योंकि जयपुर श्री संघ कई वर्षों से श्रापको जयपुर पधारने का श्राप्रह कर रहा था। श्रीमती इन्द्रवाई श्रादि कई श्राविकाएं यहां श्रापको लेने श्रा गई थीं। श्री संघ की श्रोर से भी जोरदार विनित पत्र श्राया था। यहां से श्रापका विहार पौष शुक्ला में

हुआ। मार्ग से मुरेना से आपके बुटने से बाबु से दर्द है। नया। अतः तीन दिन वहां ठहर गये और उपचार किया जिसमे दर्द कम हुआ और आपने वनां से भी विहार कर दिया। मार्ग म्थित घोलपुर अ।दि में धर्म का प्रचार करती जैन शासन की ध्वजा फहरानी प्राम में एक दिन ठहरती खानरे की छै।र धीरे वीरे वहती जा रही थीं क्योंकि छुटने में अभी थोड़ी-थोड़ी पीड़ा होती थी। श्रागरा के समीप पहुँचने पर वहां का श्री संघ आपका स्वागत करने आया और ठाठदार प्रवेश हुआ। श्री संघ क प्रमुख व्यक्ति श्री तेजकरगाजी सेठिया, श्री लच्मीचन्दजी बैंद आदि ते आपके वर्णन करके भारी कृतज्ञता व्यक्त की। आपके साथ शिवरांज की एक दीचार्थिनी आविका थीं ! कागरा श्री सव ने दीचा वहीं कराने का विनीत आयह किया। इस आयह को मान कर आपने उक्त विरागिनी की वहीं वि॰ सं० १६७१ के माघ मास की शुक्ला ४ (वसन्त पंचमी) को दोचा कराई और <sup>L</sup>चारित्रश्रीजी नाम स्थापन किया गया।

दीजा देकर विहार करने की भावना थी परन्तु आपको आगर में कुछ दिन ठहरना पड़ा।

दुर्वल वित्रहा वल्लभश्रीनी महाराज मार्गश्रम से पुनः अस्वस्थ हो गई और आगरे में ही वि० सं० १६७१ फाल्गुन शुक्ला २ को उनका आकिस्मक स्वर्गवास हो गया। ये वड़ी सुयोग्या, सुशीला और विनयी विदुषी रतन थीं। समुदाय को इनसे वहुत सी त्राशाएं थी, पर काल ने कव किसकी आशाओं को नप्ट नहीं किया ! इसकी करूर लीला अनवरत चलती ही रहती है।

श्री तेजकरण्जी सेठिया आदि ने आपको चातुर्मास विराजने का आग्रह किया किन्तु सुयोग्या वल्लभश्रीजी म० का स्वर्गदास हो जाने एवं जयपुर वालों की विनित स्वीकृत कर लेने के कारण् आपने वहां से विहार कर दिया और भरतपुर में भी कुछ दिन ठहर कर वहां के श्री संघ की अभिलाषा पूर्ण की। चातुर्मास तो जयपुर का स्वीकृत कर लिया था अतः आग्रह होने पर भी आपने अपनी विवशता व्यक्त की और विहार कर दिया।



## जयपुर में पदार्पशा

आप जयपुर के समीप कानोता ग्राम के पहुंची। जयपुर में दो सौ श्रावक श्राविका वहा सम्मुख दर्शनार्थ श्राये थे। स्वधर्मी वात्सल्य हुआ। दूसरे दिन पुराना घाट नामक स्थान मे विराजी, वहां श्री पद्मप्रभु भगवान का मन्दिर है। उद्यान स्थित भवन में आपने निवास किया। जयपुर श्रीसंघ की खोर से पूजा व स्वर्धीमवात्सल्य हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल वहां से विहार करके नगर के वाहर दीवान सेठ नथमलजी गुलेछा के कटले मे पधारीं । सैकड़ों नरनारी उपस्थित थे, वहां पर दो घण्टे तक श्रापने मधुर भाषा में उपदेशामृत की वर्षा की। नगर के गएय-मान्य अनेक व्यक्ति – श्री दुलीचन्द्जी हमीरमलजी गुलेछा श्री राजमलजी साहव गोलेखा, श्री गुलाव चन्द जी साहव ढहूा, श्री इन्द्रचन्द्जी साहव जरगड़, श्री रतनलाल जी साहव फोफलिया, श्री फूलचन्द् जी साहव धांधिया, श्री सागरमलजी, सरदारमलजी सचेती, श्री गोकुलचनद्जी सा० पृंगलिया, श्री सागरमलजी साहव कांकरिया आदि ने आपका भावपूर्ण स्वाग्त किया। हजारों नरनारी साथ थे । जयपुर में वैड, हाथी-घोड़े आदि का उस समय रिवाज न होने से नहीं लाये गये थे।



न्याम से नगर प्रवेश हुआ। जयपुर वालों के हर्ष का पारावार न था। वहुत वर्षों से यहा का श्रीसच आपके दर्शनों की अभिलापा कर रहा था। नगर के मुख्य वाजार (जौहरी वाजार) में से होकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान् के दर्शन करती हुई आप उपाथय में पथारी। वहां त्यागी तपस्वी यो गरा न श्री शिवजीरामजी महाराज विराजते थे, उनके दर्शन किये। उकत योगिराज ने आपको आशीर्वाद दिया। आपके गुणों — विनय, विद्वत्ता आदि से अत्यन्त प्रभावित हुए। गुरुवर्या की शिष्याओं, श्रीमती रतन श्रीजी म० सा०, श्रीमती ज्ञान श्रीजी म० सा० आदि कई आर्याओं को आपने भगवती आदि शास्त्रों की वांचना दी थी। ये वड़े ही शास्त्रज्ञ और हठ योग के साथक थे।

श्रीमती चरितनायिका ने भी श्रापसे कई शास्त्रीय शंकाश्रों का समाधान किया था।

जयपुर के श्रावक श्राविकाओं की उपाश्रय में धूम मची रहती थी। अन्य सम्प्रदाय वाले भी कई व्यक्ति हमारी पुण्य-मूर्ति चरितनायिका से धर्मचर्वा करने आया करते थे और युक्तिसंगत एवं शास्त्र विहित उत्तर पाकर वड़ी प्रसन्नता प्रकट करते थे।

प्र विरागिनियां भी आपकी सेवा में दीना लेने की इच्छा से उपस्थित हो गई थीं। जयपुर मे अभी तक आपने किसी को दीन्नित नहीं किया था क्योंकि आप केवल एक वार दीना लेकर ही पधारी थी। यद्यपि आपकी शिष्याओं के कई चातुमीस यहां हो चुके थे, किन्तु किसी के दीचा समारोह का प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं हुआ।

जयपुर श्रीसंघ ने दीज्ञा महोत्सव अपनी श्रोर से कराने की भावना व्यक्त की। श्री गोकुलचन्द्रजी सा॰ पूंगिलदा भी उस समय सेवा में उपन्थित थे। ये जयपुर के ही प्रसिद्ध जौहरी थे श्रीर इनकी दुकान रंगृन में भी थी। इन्होंने गुरुववी श्रीर श्रीसंघ से विनम्न प्रार्थना की कि "दीज्ञा समारोह इस सेवक को कराने की आज्ञा प्रदान कीजिये" समयज्ञ गुरुववी श्रीरंथ ने श्रापका श्राग्रह स्वीकार कर लिया।

े दीज्ञा मुहूर्त्त वि० सं० १६७२ द्वि० वैशाख शुक्ला १० को निश्चित हुट्या था।

सतरह दिन पहले से ही महोत्सव आरम्भ हो गया। उपाश्रय के सामने ही ठाक़र रूपसिंहजी का नोहरा उक्त ठाक़र साहव से माग लिया गया था। उसमे अत्यन्त सुन्दर महोत्सव मण्डप की रचना की गई थी।

मण्डप में समवसरण, शत्रुञ्जय, सम्मेत शिखर, अप्टापद, गिरनार, और नन्दीश्वर द्वीप के भव्य दृश्यों की मनोमोहक रचना थीं। इस रचना की अनोखी सूमत्रुक्त का श्रेय तत्रस्थ धर्मानुरागी सुश्रावक श्रीयुत सागरमलजी साहव कांकरिया को था। वे तन मन से रात दिन इसी कार्य में संलग्न रहते थे। प्रतिदिन पूजाएं, प्रभावनाएं और रात्रि में जिनगुरणगायन होता था। सयमाभिलाषिणी वहिनों को प्रतिदिन वन्दोले जिमा कर हाथी, घोड़े, वैड छादि के साथ जुल्स निकाला जाता था। इस महोत्सव पर अनेक नगर प्रामों से काफी संख्या में जैन जनता उपस्थित हुई थी, कोटे वाले सेठ साहव भी सपरिवार पधारे थे।

इस दीना महोत्सव में सिम्मिलिन होना तो ध्येय था ही, राजस्थान के पेरिस, गुलाबी नगर, जयपुर को देखने का भी लोभ गौण रूप से अवश्य था।

दीक् थिनियों का परिवार वर्ग भी जयपुर आ गया था। श्री फुलचन्द जी साहव धांधिया की और से सभी आगन्तुक जनों के भोजन का अत्यन्त सुन्दर प्रवन्ध था, जो सारे चातुर्मास तक रहा।

पूज्य शिवजीरामजी महाराज की आज्ञा से हमारी पूज्येश्वरी चिरतनायिका महोद्या प्रतिदिन व्याख्यान फरमाती थी। आपकी रोचक व्याख्यान शैली से श्रोताओं का समूह भारी प्रभावित होता था। उपाश्रय छोटा होने से वैठने वालों को असुविधा होती थी परन्तु कष्ट उठाकर जनता शांति से वैठी रहती थी।

दर्शनार्थ त्राने जाने वालों के कारण पूज्य गुरुवर्या को जरा भी समय न मिलता था। दीज्ञा का शुभ दिन आ गया। पूज्यवर्ग स्थानीय मोहनवाड़ी नामक स्थान एर पूर्व ही पधार गया था।

रिविकाओं में बैठी दीचाधिनियों का विशाल जुल्म ठीक समय मोहनवाड़ी पहुंच गया।

समस्त आवश्यक विधि विधान के पश्चात् श्री शि । जीराम जी म. की अध्यत्तता में निम्नांकित पांचों विशागिनियों का नहां कल्याणकारी दीत्ता संस्कार हुआ:-

- श्रीमती चन्द्रवाई, किशनगढ़ निवासी श्री अभयमलजी सिघवी की पुत्री, स्वर्गीय श्री सुगतमलजी लोढ़ा की धर्मपत्नी, अवस्था ३४ वर्ष।
- २. श्रीमती इन्द्रवाई, किशनगढ़ निवासी श्री अभयमल सिंचवी की पुत्री, स्वर्गीय मिलापचन्द्जी मोदी (झाजेड़) की २० वर्षीया धर्मपत्नी।
- (३. श्रीमती नेजीवाई, फलोधी निवासी श्री गंभीरमलजी कान्ंगा की विधवा पुत्री, २० वर्ष की। पति का नाम ज्ञात नहीं हो सका।
- र्थ. कुमारी मनोहर, श्री गम्भीरमलजी कान् ना की कन्या १२ वर्ष की।
- श्रीमती माडीवाई, स्व०्गम्भीरमलजी कान्ंगा की धर्मपत्नी ४० वर्ष की ।

इन पांचों के नाम क्रमशः इस प्रकार रक्खे गये-

- श्रीमती चरणश्रीजी महाराज, श्रीमती सौभाग्य श्रीजी म० सा० की शिष्या वनाई गईं।
- श्रीमती इन्द्रश्रीजी महाराज, श्रीमती पद्मश्री म० सा० की शिष्या वनीं ।
- ३. श्रीमती नीतिश्रीजी महाराज, श्रीमती सौभाग्यश्रीजी म० सा० की शिष्या।
- ४. श्रीमती मनोहर श्रीजी महाराज श्रीमती सौभाग्य श्रीजी म॰ सा० की शिष्या।
- ४. श्रीमती मयणा श्रीजी महाराज, श्रीमती सौभाग्य श्रीजी म॰ सा॰ की शिष्या।

इस समारोह में दस हजार नरनारी थे। सबको नारियल की प्रभावना दी गई थी। त्रीष्मकाल होने से सबके लिए शीतल मधुर पेय का भी आयोजन था। दीचा से पूर्व श्रीमती चन्द्रजी वाई (विरागिनी) की ओर से स्वधीमवात्सल्य किया गया था।

उस दिन सवने मोहनवाड़ी में ही निवास किया। दूसरे दिन वाद आप सव शिष्याओं सहित शहर में पधार गईं। कुछ दिन वाद पालीताना से श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज सा० आदि का पत्र आया। जससे भी एक दीचा का शुभ संवाद प्राप्त हुआ।

वहां ज्येष्ठ वदी ४ को जोघपुर निवासिनी एक विरागनी की विज्ञा हुई । इनका नाम था अनोप कुंवर वाई । ये जोधपुर के

प्रसिद्ध भक्त श्रावक्ष श्री कानमलजी साह्य पट्या के भ्राता श्री चांदमलजी पट्या की सुपुत्री और जोधपुर के ही स्व० विजयमलजी सिंघवी की धर्मपत्नी थीं । उस समय इनकी श्रावस्था ३४ वर्ष की थी, इनका नाम 'श्रीमती वसन्तश्रीजी महाराज' रखा गया और श्रीमती सुवर्णश्रीजी म० सा० की शिष्या वनीं।

वर्षाकाल में सानन्द तपस्याएं हुईं। मास च्रमण, पच्च च्रमण, यहाइयां, पंचरंगी आदि खुव धूमधाम से हुए। पूज्येश्वरी चरित-नायिका महानुभावा ने सतरह उपवास का अेष्ठ तप किया, श्रीमती चारित्र श्रीजी महाराज ने मास च्रमण की महान् तपस्या करके आत्मशुद्धि की। कमल श्रीजी महाराज ने ११ उपवास किये।

श्रीमती मिण्श्रीजो महाराज का शरीर अस्वस्थ था। उन हे वचने की कोई आशा न थी, उन्होंने गुरुवर्या से अनशन की याचना की, परिस्थित की भीषणता का विचार करके गुरुवर्या ने एक एक दिन का प्रत्याख्यान कराया, उन्नीसवे दिन तो उनका अमर आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्यलोक में महा प्रस्थान कर गया।

आपाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से ही अनशन आरम्भ हो गया था, आठ दिन छाछ का पानी लेते रहे और ग्यारह दिन तो केवल पानो के आधार पर ही थे। अन्त समय तक समाधिपूर्वक

पुण्य जीवन ज्यो

चिरतनाधिका जयपुर मे जिष्याम्नो के साथ

3

आराधना करके सबसे ज्ञमायाचना करते हुए श्रावण शुक्ला तृतीया की रात्रि में उनका स्वर्गवास हो गया। श्रीसंघ ने धूम-वाम से अग्नि संस्कार किया, अष्टाहिकोत्सव हुआ। ये वड़ी सेवाभावी और आत्मार्थिनी साध्वी जी थी।

पर्यूपण का ठाठ भी अपूर्व था। आपके दर्शनार्थ और पर्यूपण करने कई नगरों से सैकड़ो भक्त आवक आविका जयपुर पहुंचे थे। जयपुर श्रीसंघ की भिक्त भी वड़ी प्रशसनीय थी। श्री फुलचन्द जी साहच थांधिया की और से सारे चातुर्मास में आने वाले लोगों के लिए भोजनशाला चल रही थी।

चातुर्मास के वाद आपने विहार का विचार किया। परन्तु जयपुर श्रीसंघ ने आपको वहीं एक चातुर्मास और करने का हादिक आपह किया। दूसरे आपके घुटने की पीड़ा भी नहीं मिट रही थी। उसका उपचार भी आवश्यक था।

छोटी विद्यार्थिनी साध्यियों के लिए अध्ययन की भी यहां पूर्ण सुविद्या थी। जयपुर वाराणसी का लघु भाता है, ऐसी किंवदन्ती सुप्रसिद्ध है। सभी विषयों के दिग्गज विद्वान् यहां सुलभ हैं। शास्त्रीय अध्ययन के लिए पूज्य शिवजीरामजी महाराज विराजते ही थे। अतः आपने रहने में लाभ जान कर स्वीकृति प्रदान कर दी। संघ में आनन्द की लहर दौड़ गई, सभी इस संवाद से आहादित हो गये। पंडित शिवदत्तजी, पं॰ दुर्गात्रमादजी, पं॰ अन्वालालजी, पं॰ मनोहरलालजी शास्त्री, छात्रा साध्यियों को विभिन्न विषयों— (व्याकरण, काव्य, अलंगर, छन्द, न्याय) का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कराते थे।

अध्यापकों को वेतन देना एक उदार व भक्त श्रावक श्री तजिक्रण जी बुरड़ ने स्वीकार कर लिया था और वे ही अध्ययन का सारा व्यय प्रसन्नता से वहन कर रहे थे। वि० १६७२ के चातुर्माम में पूज्य मुनिवर्थ श्रीमान् त्तेमसागर जी महाराज साहव, वीरपुत्र श्रीमान् श्रानन्द सागरजी महाराज सार्व व श्रीमान् वल्लभ सागरजी महाराज साहव भी पधार गये थे। आप श्रीमानों के पधारने से संघ में और भी श्रिधिक उत्साह बढ़ गया। चातुर्मास में सदा की भांति तपस्याएं, पूजाएं अष्टाह्विकोत्सव स्वधींम-वात्सल्य त्रादि पुएय कार्य हुए श्रौर जयपुर श्रीसंघ ने अपनी न्यायोपार्जित लद्मी का सद्व्यय करके महान् पुण्य लाभ क्रिया। पूज्य शिवजी रामजी महाराज भी कई दिनों से अस्वस्थ थे। कार्तिक शुक्ला ४ (ज्ञान पंचमी) की संध्या को उनका समावि पूर्वक स्वर्गवास हो गया।

चातुर्मास पूर्ण [होने पर उक्त पूज्य मुनिवर्य मण्डल ने मारवाड़ की खोर विहार कर दिया क्योंकि पूज्येश्वर गणाधीश्वर महोदय श्रीमान् जैलोक्यसागर जी महाराज साहव खादि फलोवी विराजते थे।

श्रीमती सौभाग्य श्रीजी म० सा० व श्रीमती ज्ञान श्रीजी महाराज साह्य त्राद् को भी चिरतनायिका ने मारवाड़ की त्रोर पूज्य गुरुवर्ष के दर्शनार्थ भेज दिया। स्वयं के जाने का भी विचार था किन्तु घुटने के दर्द ने श्रीमती विजय श्रीजी महाराज की त्रस्वस्थना ने त्रापको जयपुर ही विराजने पर विवश कर दिया। त्रौर वि० स० १६७४ का वर्षावास भी जयपुर श्रीसंघ के सौभाग्य से वही हुआ।

श्रीमती विवेक श्रोजी म० सा० आदि को वीकानेर वालों की विनित से आपने वीकानेर भेज दिया था। वे सकुशल वहां पहुंच गये थे। किन्तु भावी प्रवल श्रीपादी पूर्णिमा को श्रीमती कनक श्रीजी महाराज साहव का अकस्मात् हार्ट फेज हो जाने से स्वर्गवास हो गया। तार द्वारा ये समाचार जयपुर पहुंचे।

इधर विजय श्रीजी महाराज को राजयदमा हो गया था। उस युग मे यह रोग असाध्य समका जाता था। कोई दीर्घायु ही इस महाज्याथि से, समय रहते चिकित्सा का सुयोग मिलने पर वच जाता था। श्रीमती विजय श्रीजी म० की चिकित्सा सुज्यवस्थित न हो सकी, वे दिन २ घुलती जा रहीं थीं और अब तो उनका रोग असाध्य हो गया था। इस सुयोग्या साध्वी महोदया की करुण स्थिति ने चरितनायिका को भी चिन्तित कर दिया था। जयपुर के सुयोग्य श्रावकों ने अच्छे २ वैद्य, डाक्टरों की चिकित्सा भी करवाई, किन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ। हालत दिन २ विगड़ती गई और एक दिन का अनशन करके समाधि पूर्वक यह महान आत्मा था. क. ११ को दिव्यलोक में प्रयाण कर गईं। समुदाय को इनसे बड़ी २ आशाएं थीं, पर कराज काल की कुटिल गति ने किसकी अभिलापाओं को नष्ट नहीं किया? यह चक्र निरन्तर अव्यावाध रूप से गतिशील रहता है।

उथर लोहावट में विराजमान् गणावीरा महोद्य श्रीमत् त्रैलोक्य सागरजी महाराज साहव का श्रावण शुक्ला पृणिमा को समाधि पूर्वक स्वर्गवास हो गया। इस समाचार से त्राप जैसी महानुभावा को भी खेद हुत्रा। सारे खरतरगच्छ संघ में खेद की लहर दौड़ गई। देववन्दन किया गया। श्रीमती चरितनायिका त्रादि त्रुवन समय में दर्शन न कर सकी इसका भी भारी पश्चा-ताप रह गया। भावी भाव प्रवल होता है।

चातुर्मास वाद फलोधी में एक विरागिनी की दीन्ना होने वाली थी और श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साहव का शरीर अचानक भारी अस्वस्थ हो गया था। मम्तक में असहा पीड़ा रहने लगो और कई उपचारों के वावजूद भी कम न हुई। इस समाचार से भी चिंता हो गई।

इधर जयपुर में भी प्लेग महामारी का जोरदार आक्रमण हुआ। लोग शहर छोड़ कर वाहिर जाने लगे। श्रावक लोगों के आग्रह करने पर भी आपने कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व नगर वाहिर जाना स्वीकृत न किया। इसी वीच फलवर्द्धि मे चरितनायिका की प्रगुरुवर्या वयोवृद्धा पृच्येश्वरी श्रीमती लून्मी श्रीजी महाराज साहिया का कान्ति की अमावस्या को अनशन व समाधिपूर्वक स्वर्गवास हो गया। अपनी परमोपकारिणी गुरुवर्या की अन्तिम सेवा व दर्शन से वंचित रह जाने का आपको अत्यन्त दु ख हुआ। आप घुटने के दर्द से विवश थी। मारवाड़ जाने की तीत्र अभिलापा होते हुए भी भाविभाववश जाना हो ही नहीं सका।

कान्तिक पूर्णिमा के पश्चात आप भी अपने शिष्या परिवार सिंहत दादावाड़ी पधार गईं। जयपुर श्रीसंघ के कई अप्रगण्य एव आपके अनन्य भक्त व्यक्ति—श्री फुलचन्द जी साहव धांधिया, श्री महरचन्द जी साहव जरगड़, श्री नेमिचन्द जी जरगड़, श्री सुरजमल जी पटोलिया आदि भी सपरिवार दादावाड़ी में ही रहते थे। अतः आहार पानी के कष्ट का तो कोई प्रश्न ही न था। इन भक्तजनों ने अपना अहोभाग्य समक्ता क्योंकि तत्व चर्चा का अपूर्व अवसर इन्हें अनायास ही प्राप्त हो गया था। प्रात काल प्रभु पूजा आदि से निवृत्त होकर ये लोग व्याख्यान सुनते। मध्याह में भी तात्विक वार्त्तालाप चलता रहता, रात्रि में भी दूर बैठ कर तत्व चर्ची करते रहते थे।

फलोधी मे णैष छुष्णा दशमी को श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साह्या का समाधिपूर्वक स्वर्गवास हो गया। ये समाचार तार द्वारा दादावाड़ी में मिले। इस वर्ष ने कई मुख्य संयमशील महानुभावों को काल कविति कर लिया तो कई नवीन सयम पथ के पथिक भी बने।

माघ कृष्णा में फतोबी से एक विरागिनी आपके द्र्यनार्थ जयपुर आईं।

ये फलोधी के ही श्री कन्हें याजाल जी गुलेच्छा की पुत्री और श्रो हस्तिमलजी वरिङ्या के पुत्र श्री गुलराज जी की वर्मपत्नी पोडशी केरारवाई थी। इन्हें अपने भ्राता श्री अमृतलालजी जो केवल १४ वर्ष के किशोर थे और छह मास विवाह को हुए थे उनका अकस्मात् स्वर्गवास हो जाने से संसार की असारता का विचार करने को बाध्य कर दिया । इस हृद्यद्रावक असाम-यिक निधन से ये विरक्त हो गई थी और दीचा लेकर त्र्यात्मकल्याण करना चाहती थी, परन्तु सौभाग्यवती युवतियों को इस पथ का अवलम्बन करने मे कितनी कठिनाइयो-विब्न वाधाओं का सामना करना पड़ता है, यह भुक्तभोगी ही अनुभव कर सकते हैं। इ. महीने के दृढ प्रयत्न, अद्म्य साहस और तीत्र अध्यवसाय से इन्होंने अपने सम्बन्धीजनों से आज्ञा प्राप्त कर ही ली। दीन्ना से पूर्व गुरुवर्या के दर्शन करने जयपुर आई। इनके इस ऋद्भुत साहस से चरितनायिका महोद्या ऋत्यन्त प्रसन्न हुईं श्रौर हादिक धन्यवाद दिया । जयपुर के कई व्यक्तियों ने इन्हें बन्दोले जिमाये थे। कुछ दिन गुरुवर्या की

सेवा मे रह कर ये फलोधी चली गईं और वि॰ सं॰ १६७४ की माय शुक्ला त्रयोदशी को श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहव से दीचा लेकर साध्वी वन गईं। उकत श्रीमती जी ने इन्हें हमारी पूज्येश्वरी चिरतनायिका की शिष्या घोषित किया और ये श्रीमती उपयोग श्रीजी म० के नाम से अलंकृत हुईं।

श्रापकी दीला के शुभ प्रसंग पर लोहावट से वीर पुत्र श्रीमान् त्रानन्द सागरजी म॰ सा॰ आदि भी फलोधी पवार गये थे। इन्हीं की अध्यत्तता में दीला हुई थी।

ये वड़ी बुद्धिशालिनी उदार हृदया और सेवाभाविनी थीं।
थोड़े ही दिनों मे विदुधी वन गई थी। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र
थो कि एक घएटे मे २४ पद्य कएठस्थ कर लेती थी, स्वर तो इतना
मधुर और गभीर था कि अकेली गायन करतीं तो भी दूर से
मुनने वालों को ऐमा भान होता था कि चार गा रही हैं। ये
जीवन भर शीमती ज्ञानशीजो म० सा० की सेवा में संलग्न रहीं।
प्र० ज्ञानशीजी म० सा० के प्रधान पद को सुशोभित करते हुए
आपने अपनी कार्यकुशलता, विशालहृद्यता, उदारता आदि से
सभी की प्रशंसा प्राप्त की थी। आपके हृद्य में द्या का समुद्र
भरा था। किसी भी दु खी को देखकर आपका हृद्य द्रवित हो
जाता था। उसका दु ख दूर कर देने का आप यथासाध्य प्रयत्न
करती थीं। आप प्रसिद्धि न चाहने वाली समाज सेविका थीं।

किसी का कोई उपकार करके कभी प्रत्युपकार पाने की भावना उनके मन में आती ही न थी। गुप्त रूप से आप कई अभाव प्रस्तों को सहायता दिल्वाया करती थी। अभिमान तो आपको छू भी न गया था। सरल हृद्यता छाप मे छारम्भ से ही थी, मिलनसारिता च्यापका मुख्य गुण था, मधुर-स्मिन भाषण स्वाभाविक प्रवृत्ति ! तप सयम के प्रति अनन्य निष्ठा थी, आपने अपनी ४२ वर्ष की दीर्घ संयम यात्रा से पूर्व गृहस्थाश्रम मे ही तदेशीय रीत्यनुसार सोलियातप, पखवासातप, पति सहित अहाई तप आदि तो किये ही थे। संयमी जीवन मे प्रवेश करने के पश्चात् सामान्य तपस्यात्रों (तिथि त्र्याराधन) के त्र्यतिरिक्त विंशतिस्थानक तप, कल्याएक तप, नवपद् खोलीतप, चतुर्विंशनि-जिन त्रोलीतप, वर्पीतप, 'सोलह उपवास' वर्द्धमान तप की ७ श्रोली सौभाग्य कल्पवृत्त तप, पंचरगी मे प्रत्येक वर्ष पंचोला चोला या तेला, शीतकाल मे कई वार दशपच्छ्खाए तप किया करतीं थीं।

आपने अपने उपदेश द्वारा कइयों को प्रतिवोधित किया था। उनमें से ६ को आपने दीन्तित किया परन्तु अपनी शिष्याएं न वना कर पूज्य श्रीमती स्वर्ण श्रीजी म० सा०, हुङ्कास श्रीजी म० सा०, प्र० श्रीमती ज्ञान श्रीजी म० सा० की शिष्याएं वनाईं। निःस्पृहता के ऐसे उदाहरण विरत्न ही मिलते हैं। इस तुच्छ लेखिका के ऊपर भी उनके अनन्त २ उपकार हैं। उन्हीं ने

गृहस्थावास से उवार कर संयम की सुखद शीतल छाया प्रदान की और ये ग्य वनाने का सदा प्रयास करती रही, असम्भव को भी सम्भव वनाने का उनका अद्भुत साहस था। यह चरित्र लेखने भी उन्हीं महापकारिणी की सतत प्रेरणा का फन है। इनके प्रकाशन से पूर्व ही वे विक्रम संवत २०१६ की कार्त्तिक शुकला दें को इस नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्यलोक को प्रस्थान कर गईं। उनका असमियिक और अकस्मात निधन हो जाने से समुदाय में तो चित हुई ही है। लेखिका को भी प्रेरणा शिक्त के साथ ही संरच्या शिक्त से भी विचत होना पड़ा है। इसे दुर्भाग्य ही मानती हूं। अस्तु:-

इनकी दीचा के वाद लोहावट में भी दीचाएं हुई। इवर माय ऋष्णा में ही हमारी गुरुवर्ग्या महोद्या दादावाड़ी से पुराना वाट नाम क स्थान पर पथार गईं। सेठ राजमलजो साहव गोलेखा के उद्यान मे आपने २० दिन निवास किया। सेठजी सपरिवार वहीं थे। शहर के और भी किनने ही परिवार वहाँ रहते थे।

प्लेग शान्त हो जाने पर आप पुन. शहर में पघार गई । आपकें घुटनों की पीड़ा जब तब उभर आती थी। आवक लोग वैद्यों को लेकर आते पर आप औषधि लेना स्वीकार ही न करती थीं। कर्मवाद पर दृढ़ आस्था थी आपकी ! आपने अपने जीवन में औषधि का व्यवहार बहुत कम किया था। आपके जीवन में रोगों के आक्रमण भी कम ही हुए। साधारण अस्वस्थता कभी २ हो जाती थी और

अप्रैपिध का प्रयोग वे करतो न थीं, उनकी श्रद्धेय औपिध केवल परमेप्ठी महामन्त्र था और इसी का वे सदा नमरण करती रहती थी।

अव उनका अधिक समय आध्यात्मिक विचारणा में ही व्यतीत होता था। विहार करने की भावना भी जब तब उत्पन्न हो जाती थी। परन्तु अध्दालु आवकशाविका आपको विहार ही न करने देते थे। मुख्य मुख्य आवकों ने आपसे प्रार्थना की-अब तो आप जयपुर में ही विराजिये। यहाँ सर्व प्रकार की सुविधा भी है। आपका शरीर अब विहार योग्य नहीं है। हम।रा अहोभाग्य है कि आप महानतियों की सेवा का हमें लाभ मिल रहा है।

श्रापसे तात्त्रिक चर्चा करने श्रन्य समुदायों के भी कई जिज्ञासु व्यक्ति श्राया करते थे, जिनमे लेखिका के पिता श्री गुलावचन्द्जो ल्निया जौहरी, श्री गोपीचन्द्जी गोहरा, केशरीचन्द्र जी मूसल, श्री गऐशलाल जी सींधड़ एव सुजान मलजी खारेड़ मुख्य थे।

/ आपने भी विवशता से रहना स्वीकृत कर लिया। वि. सं-१६७५ की वैशाख शुक्ला १० को लोहावट में एक विरागिनी की दीचा हुई। श्रीमती विद्याश्रीजी म. सा. के करकमलों से वासचेप ली। इन्हें श्री चरितनायिका की शिष्या वना कर पृत्वित्र श्रीजी नाम दिया गया।

ये लोहावट के भशाली परिवार की सद्यो विधवा थी। सोमेश्वर मे श्री सूरजमल जी दूगड़ की धर्मपत्नी माडूवाई की कृती से इन हा जन्म वि. १६५७ मे हुआ था। नाम था रायकुं वर, अवस्था १८ वर्ष की।

इसी प्रकार अगवरी की एक विरागिनी श्री गजी वाई नेव भी आषा हुए २ को दीचा ली। इनका नाम 'गीतार्थश्रीजी' दिया गया। ये श्रीमती रत्न श्रीजी स. सा. की शिष्या वनी थीं।

लोहावट से पत्र द्वारा उक्त शुभसंवाद प्राप्त हुआ। कोटा वाले सेठ साहव ने आपको कोटे पधारने की विनित की। सौ. सेठानीजी का विचार पौषदशमी व्रत का उद्यापन करने का था। आपने शारीरिक अस्वस्थतावश पधारने में असमर्थता प्रकट की और श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहवा को भेजने का विचार व्यक्त किया।

उद्यापन का मुहूर्त अभी दूर था, एक वर्ष वाद! आपने सुवर्ण श्रीजी महाराज सा. को अपने पास वुला लिया था। वे वि. सं. १६६० के शिशिर में आपकी आज्ञा से अहमदनगर पधार गई थीं। वहां चातुर्मास करके आप पूना पधारे, चातुर्मास वहां भी किया। किर वम्वई, सूरत, राधनपुर, पालीताना चातुर्मास करके आपने अच्छा सुयश लपाज न किया था। अपनी इन सुयोग्य शिष्या पर गुरुवर्घ्या का हादिक प्रेम था। भविष्य में समुदाय का भार इन्हीं को सौंपना था, अत. आपने सेठजी का अत्यन्त आपह होने पर ही इन्हें भेजना स्वीकृत किया। ये स्वयं किसी

प्रकार छोड़ कर जाने को प्रस्तुत न थी खौर समकाने युकाने तथा गुर्वाज्ञा का पालन आवश्यक होने से इन्होंने जाना स्वीकार किया।

यों विक्रम सं. १६७४ का चातुर्मास भी जयपुर मे सानन्द व्यतीत हो गया।

फलोधी से श्रीमती विद्याशीजी में सा तथा श्रीमती ज्ञान-श्रीजी में सा आदि को भी आपने जयपुर आने का आदेश मेज दिया था। वे जोधपुर आ गये थे। वहां श्रीमती ज्ञानशीजी में सा को टाइकाइड हो गया। अत कुळ् साध्यियों को इनकी शुश्रूपा में रख कर श्रीमती विद्याशीजी में सा. नवदी ज्ञिताओं को लेकर जयपुर चरितनायिका की सेवा में पधार गई।

फागुन मे श्रीमती सुवर्णश्रीजी म सा आदि को आपने कोटे विहार करा दिया, तथा मालव मे विचरते हुए श्रीमती लाभ श्रीजी म सा को भी कुछ साध्वियों को काटे भेजने का आदेश भिजवा दिया।

पृष्येश्वर गणाधीश श्रीमान हरिसागरजी म. सा. चेम सागरजी

 म. सा. श्रीमान त्रानन्द सागर म, सा. त्रादि भी कोटे वालो की

 विनित से वहां पधार गये थे । वैशाख मे धूम धाम से इस त्रवसर

 पर वहां एक विरागिनी की दोचा हुई । ये जैमलमेर के लालानी

 परिवार की थीं । इनका नाम त्रानुपमश्रीजी स्थापित किया गया ।

इम उद्यापन में सेठ साहब ने अपनी लह्मी का सदुपयोग करके महान् पुरुयोपार्जन किया ।

चिरतनायिका की सेवा में इस समय श्रोमती विद्याश्रीजी म. सा. श्रीमती ज्ञानश्रीजी म. सा. श्रीमती हुल्लास श्रीजी म. सा. श्रीमती कल्याणश्रीजी म. सा. सिद्धिश्रीजी म. मनोहर श्रीजी म. आदि २० साध्यीजी थे।

विस. १६७६ की आपाढ चातुर्मासी थी। इतने दिनों से अ गुरुवर्ग्या महोद्या के शरीर में घुटनों के दर्द के अतिरिक्त कोई विशेष व्याधि न थी। पारणे के दिन दूध आदि भी लिया था। पर उसी दिन से आपको अन्न से अरुचि हो गई। वड़ी कठिनता से थोड़ा आहार लेने का प्रयत्न किया भी जाता ता गले से उतरना कठिन हो जाता! उनकाइयां आती, उपचार साधारण किया जाता रहा, डाक्टर की द्वा तो आप लेती न थी। वैद्यों की भी वड़ी कटिनाई से लेना स्वीकार करती थी। शरीर धीरे २ अशक होने लगा। सारे संघ में चिन्ता की लहर दौड़ गई।

श्रीमती इन्द्रवाई साहवा, उनकी माताजी-सेठ राजमलजी साहव की दादीजी साहवा, श्रीमती शिखरूवाई साहवा आदि कई भक्त श्राविकार्ण तन मन धन से आपकी सेवा में संलग्न रहती थी।

कुछ दिन पश्चात् हमारी पूज्येश्वरो महानुभावा के <u>अर्श</u> र तथा श्वास की तकलीक और नई उत्पन्न हो गई, ज्वर भी रहने लगा। उधर कोटे में विराजमान श्रीमती सुवर्णश्रीजी म० सा० आदि को भी गुरुवर्ग्या की अस्वस्थता के समाचारों से भारी चिन्ता हो गई। चानुमांम उतरते ही उन्हों ने कोटे से विहार कर दिया। जयपुर में वे माघ बदी में पधार गई थी। पूज्य गणाथी— श्वर महोद्य आदि भी कोटे से जयपुर पदार गये थे।

आपकी अस्वस्थता दिन २ वढ़ती जा रही थी। उपचार कोई कारगर नहीं हो रहा था। श्वास का दौरा वार २ होता था, थोड़ा २ ज्वर भी रहता था।

पूज्येश्वर गणाधीश श्रीमान् हरिसागरजी म॰ सा० तथा वीर पुत्र श्रीमान् त्रानन्दसागर जी म० सा० त्रादि प्रतिदिन त्रापको दर्शन देने पधारते रहते थे। प्रायः सभी मुनिराज त्रापके प्रति श्रद्धा रखते थे त्रीर त्रापका उचित सम्मान करते थे। त्रापकी सम्नति समुदाय के प्रत्येक कार्य में लिया करते थे। गुरुवय्यों की त्रास्वस्थता से सभी को खेद हो रहा था।

वि. १६७६ फाल्गुन कृष्ण ४ को श्रीमान् गणाधीश महोदय
 की अध्यक्ता मे ४ विरागिनयों की दीचा हुई।

इन मे एक हैं किवकुलिकरीट यथानाम तथा गुण वाले उपाध्याय पदालंकुत श्रीमान् कवीन्द्रसागर जी महाराज साहव ! ये पालनपुर के शाह निहालचन्द्जी के पुत्र रत्न हैं। ये उस समय केवल ११ वर्ष के वालक थे। श्रीमती द्याश्रीजी महाराज की गृहस्थावस्था की वहिन वव्यूवाई इनकी माता हैं। श्रीमती रत्न श्रीजी म० सा०

# पुएय जीवन ज्योति

# समुदाय के वर्त्त मान आचार्य



कविकुलिकरीट श्रीमिज्जन कवीन्द्र सागर सूरीश्वरजी मः साः

की अव्यर्थ देशना ने इन्हें वैराग्य रंग से रंग दिया।

जयपुर श्रीसंघ ने इन सबकी दीन्ना बड़े समारोह पूर्वक कर-वाई। चरितनायिका का शरीर अशक होने से वे दीन्ना स्थान मोहनवाड़ी मे नहीं पधार सकी।

साधु समुदाय मे इस अप्रत्याशित वृद्धि से चरितनायिका को अत्यन्त हर्ष और संतोष हुआ।

श्रापकी शिष्याएं श्रीमती सुवर्णश्रीजी म॰ सा०श्रीमती कल्याणश्रीजी म० सा० श्रादि श्रापको श्रात्मप्रवोध श्रादि श्राध्या- दिमक प्रन्थ सुनाया करती थो। श्रव श्रापका श्रधिक समय श्रात्मचिन्ता मे तथा समुदाय सम्बन्धी विचारणा में व्यतीत होता था। शरीर की स्थित देखते हुए सभी को निराशा सी हो रही थी, मन ही मन श्रातङ्कसा ञ्राता जा रहा था। श्वास का दौरा वार वार होता था फिर भी श्रापकी सहनशीलता, धेर्य श्रीर शान्ति श्रद्भुत थी।



# महा प्रस्थान

सृजति तावदशेष गुणाकरं

पुरुपरत्नमलङ्करणं सुनः।

तद्यितन्त्रणभङ्गि करोति चेद्,

ग्रहह ! कप्टमपिएडतना विधे : ॥

भावार्थ - 'वड़े दुल की वात हैं। यह ब्रह्मा की कैमी मूर्वता हैं कि पहले तो सारे गुणों की खान तथा पृथ्वी के भूपण नररतन का निर्माण करता है, फिर उसी को चणभज्ञ र बनाता है। (उसकी सृष्टि स्थायी नहीं रहती)।"

इस संसृति सागर मे जो आत्मा जन्म लेते हैं उन्हें अवश्य ही एक दिन मरण करना पड़ता है। जो पुष्प विकसित होकर अपनी मौरभ से वातावरण को मादक-मधुर वनाते हुए सुगन्धि से भर देते है, वे कुछ समय पश्चात् मुरमा कर सूच जाते हैं और धून धूसरित होते हैं। जो दिनकर प्रभात मे प्राची दिशा को अरुणाभ वनाते हुए अग जग को प्रकाशित कर देता है और मध्याह मे अपनी प्रखर किरणावित के प्रचण्ड ताप से तपाता है, उस सध्या को सारी किरणें समेट कर अस्त हो जाना पड़ता है। यहां प्रत्येक हरय वस्तु च्रिणक और नश्वर है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद्व्यय और घ्रौव्य युक्त है। द्रव्य मे उत्पाद् व्यय पर्याय है, घ्रौव्य से द्रव्य का अन्तित्व विद्यमान रहता है। पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय कहलाता है।

यद्यपि आत्मा अमर है, तथापि शरीर धारी आत्मा को एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करना पड़ता है, यह संसार में भ्रमण करने वाली आत्माओं का अटल नियम है। सकर्मा आत्माओं को इस चक्र में पिसना ही पड़ता है।

जन्म लेकर कोई न मरे, यह असन्भव है। तीर्थंकर हो या अवतार, उन्हें भी एक दिन अवश्य शरीर त्यागना पड़ता है। ससार को कोई भी शिक मृत्यु से रच्चा करने में अभी तक असम्बर्ध ही प्रमाणित हुई है। इसके आगे विज्ञान भी घुटने टेक देता है। इसका वारण्ट कभी लौटाया नहीं जा सकता, न रह किया जा सकता है। जीवन की ज्योति इस कालरूपी भक्षमावात के आते ही विज्ञम हो जाती है।

मृत्यु ! त्रोह । कितना भीषण शब्द है । शब्द की भीषणता से भी त्रर्थ की भीषणता का विचार अत्यन्त भयावह है ।

यमराज का वार्ष्ट आते ही ज्ञाण भर में प्राणी क्या से क्या हो जाता है। एक ही ज्ञाण में सारी चेष्टाएं वन्द हो जाती हैं, चलना, किरना, वोलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आदि सैकड़ों शारीरिक, और संकल्प विकल्प, चिन्तन, मनन आदि मानसिक कियाएं अपना कार्य संवरण कर लेती हैं। शरीर, मन निष्क्रिय निष्पन्द नीरव हो जाते हैं। इन सबको सिक्रय रखने वाला आतमा जब शरीर को त्याग देता है तब इनके सभी कार्य बन्द हो जाते हैं। आत्मारिहत शरीर शीम हो विशीर्ण होने लग जाता है, तथा उसे कोई रखना भी नहीं चाहता। अपनी २ रीति के अनुसार सभी देश-जातियां वहा देना, दफन कर देना, जला देना आदि के द्वारा उसका विसर्जन कर देती हैं।

सामान्य जीवों के लिये मृत्यु अत्यन्त विभीषिका है, परन्तु विशिष्ट व्यक्तियों को न जीवन से मोह होता है, न मृत्यु से भय।

साधारण प्राणी परिवार, परिजन, धन वैभव, भोग व शरीर मे आसक रहता है। उनके छूट जाने का ख्याल उसे कंपा देना है। विशिष्ट व्यक्ति इन में आसक नहीं होता, उसके जीवन में केवल कर्त्त व्य ही लच्य होता है। कर्त्त व्य का पालन करते करते वह प्रसन्नता से मृत्यु का आलिंगन कर लेता है। जो आत्म-स्वरूप और संसार की नश्वरता से परिचित हो, आत्मा को अमरत्व प्राप्त कराने की साधना में लीन हो, विश्वकल्याण की भावना से जिनका मन आप्लावित हो, जीवन का एक एक ज्ञा परोपकार मे व्यतीत किया हो, उन्हें मृत्यु से क्या भय! नश्वर शरीर के छूटने का क्या दुख!!

ऐसे व्यक्ति जब तक जीवन धारण करते हैं, स्वक्तवाण के साथ ही विश्व की श्रेय साधना में भी लगे रहते हैं और जब इस लोक से परलोक से प्रयाण करते हैं तो जन जन का मानस इन के अभाव कर अनुभव करता है, ऐसों का अभाव जनमानस से शाश्वत् चुभता रहता है। ऐसे प्राणी मर कर भी अमर ही रहते हैं। मृत्यु उनके स्थूत शरीर को नष्ट करती है, यश काय को नहीं। जैन परिभाषा में ऐसा मरण 'पिएडत मरण' कहलाता है। यह उच कोटि का मरण है।

पुण्य चिरतनायिका महोद्या महत्तरा श्रीमती पुण्यश्रीकी महाराज साहिवा भी ऐसी ही एक विशिष्ट एव उचकोटि की साध्वी श्रेष्ठा थीं। उन्होंने अपने दोई सयमी जीवन में श्रिहंसा सत्य श्रादि की साधना की, भव्य जीवों का उद्धार करने के लिए मार्ग के कप्टों का, अनेक असुविधाओं का कोई विचार न करके भारत के विभिन्न प्रान्तों मे भ्रमण करते हुए धर्मप्रचार मे संजग्न रही। जब तक शरीर काम देता रहा, उन्होंने स्थिरवास नहीं किया। रुग्णता की हालत में भी तत्वचर्चा और उपदेश वरावर चलता था। अप्रमत्तता आपमे स्वाभाविक थी, मधुर भापण, स्मितमुख और त्याग वैराग्यमय देशना प्राकृतिक देन!

जैन समाज इन महीयसी महिला रत्न को, पुण्य के पवित्र पुञ्ज को, श्रभी और अपना नेतृत्व तथा पथ प्रदर्शन करते देखने की श्रभिलाषा रखता था, किन्तु काल ने कव किस की आशा, श्रभिलापा के अनुकूल कार्य किया है ? किसके सुख दुख, सुविधाओं, असुविधाओं समय, असमय का विचार किया ? कव अल्पायु दीर्घायु की ओर देखा है ? यह तो प्राणी की देह स्थिति पूर्ण होते ही प्राणों को अन्यत्र चला जाने का करूर आदेश दे देता हैं।

हमारी पूज्यवर्या अभी केवल जीवन की ६२ वीं सीढी पार कर रही थीं। अभी पूर्व भारत की भूमि में विचर कर वहां के पवित्र तीर्थस्थलों के दर्शन करने व जन जागृति करने का विचार था. आगरे में ही कलकत्ता वाले राय वद्री दासजी साहव, श्रीवहादुर सिंहजी सिंघी, श्री मोतीचन्दजी साहव नखत त्रादि महानुभावों ने आपको पूर्व मे पधारने की आग्रहपूर्ण विनति की थी, किन्तु जयपुर वालों की विनिति पूर्व ही स्वीकृत कर लेने के कारण त्रापने उन्हें चेत्रस्पर्शना हुई तो भविष्य मे त्राने का त्राश्वासन देकर सन्तुप्ट कर दिया था । कुछ लघुवयस्का नव दीचिता साध्यियों की शिचा भी अपने तत्वावधान में करा कर उन्हें सर्व प्रकार योग्य वनाने की हार्दिक वाञ्छा थी, किन्तु ये अभिलापाएं पूर्ण न हो सकीं और वे अपने कार्य अधूरे ही छोड़ कर प्रयाग कर गईं।

फाल्गुन शुक्ला ४ की वात है, आपको दुर्वलता अनुभव होने लगा। सभी के वदन कमलों पर गहरी उदासी की छाया आ विराजी, हृदय जोरों से धड़क उठे, परमोपकारिणी गुरुवर्ध्या के भावी वियोग की आशंका ने शिष्या वर्ग एवं भक्त मण्डल को प्रकम्पित कर दिया।

सारे शहर में यह वात वायुवेगवत् प्रसृत हो गई कि वड़े

गुरुणी साहव अत्यन्त अस्वस्थ है। श्रावक श्राविका के मुख्ड के मुख्ड दर्शनार्थ आने लगे। सभी को आप धर्मलाभ रूपी आशीर्वाद देती थीं। श्वास का जोर होने पर भी आप शान्ति से विराजमान थीं।

मुख्य २ श्रावकगण्-श्रीराजमलजी साहव गोलेछा, श्रीइद्र-चन्द्जी साहव जरगड़, श्री गोकुलचन्द्जी साहव पूंगिलया, यादि ने डाक्टरी चिकित्सा का प्रस्ताव रक्खा, परन्तु आपने अस्वीकार कर दिया । शहर के नामी गरामी वैद्य बुलाये गये। उन्होंने हालत देखकर श्रीषि लिखी, वह दी गई, पर कोई लाभ न हुआ। वास्तव में रोग नहीं था, यह काल था जो रोग रूप वन कर त्राया था। त्रापने त्रपने मन की भावना व्यक्त की-मेरा विचार अनशन करने का है, अब श्रोपिध आर्दि मैं कुछ भी न लूंगी। श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज साहवा आदि ने अनशन न करने की प्रार्थना की, जिसे गुरुवर्या ने उनका मन रखने को स्वीकार कर लिया और उत्तराध्ययन सूत्र सुनने की इच्छा व्यक्त की। श्रापकी त्राज्ञानुसार श्रीमती कल्याण्श्री जी म. उत्तराध्ययन सूत्र सुनाने लगी। आपको वोलने मे भारी कष्ट हो रहा था, खास तीत्रता से वढ़ता जा रहा था , परन्तु मुख पर अपूर्व शान्ति का साम्राज्य था , आपके हृद्य में धीर्य का सागर लहरा रहा था। श्रावक वर्ग ने पूज्ञा-गुरुणी साहव । त्रापके बाद समुद्राय सञ्चालन का भार कौन वहन करेगी ? त्रापने श्रीमती सुवर्णश्री जी म. सा.

की त्रोर देखकर फरमाया-ये वैठी तो हैं। सर्वथा योग्य हैं, कुरालता से सञ्चालन कर लेंगी। इसकी मुक्ते कोई चिन्ता नहीं है। इस समय कोटा वाले सेठ साहव दीवान वहादुर श्री वेशरी सिहजी साहव भी सयोगवश उपस्थित थे। उन्होंने भी योग्य उत्तराधिकारिणी का निर्वाचन किया जाने पर सन्तोष व्यक्त विथा।

साध्वीवर्ग सतत आपकी परिचर्या में संलग्न रहता था। आप उनसे कभी स्वाध्याय सुनतीं, कभी किसी विषय पर वातचीत होती, उस समय ज्ञानचेतना अत्यन्त निर्मल थी। स्मरण शिक तो अद्भुत थी ही। जहाँ स्वाध्याय अवण कराने वालों की अल्प सी भी स्वलना देखतीं आप फोरन टोक देतीं-ऐसे नहीं, ऐसे वोलो । आपकी प्रत्येक शब्दावली वैराग्यरस से आत्रोत रहती थी।

√ फाल्गुन शुक्ला = मी का दिन था। आपकी तिवयत अधिक

√ अस्वस्थ जान कर गणाधीरवर श्रीमान् हिरसागर जी महाराज

साहव अपदि पूज्य वर्ग आपको दर्शन देने पधारे। आपने सव

पूज्य मुनिवरों को वन्दना करके चमा याचना की। श्वास की गित

कभी तीत्र होती थी, कभी मन्द हो जाती थी, वाणी चीए हो

चली थी; फिर भी शान्ति का निर्मर प्रवहमान था। अनुमानतः

२ वजे होंगे, आपने श्रीमती सुवर्णश्री म॰ सा॰ को कहा-मेरा

शरीर अव अधिक दिन ठहरने वाला नहीं, रोग वढ़ना जा रहा

है, जीवन का अव कुळ भरोसा नहीं। अभी मेरी चेतना शिक

विलुप्त नहीं हुई है। कौन जान सकता है कि कव क्या हो जाय।
एक ज्ञाण का भी विश्वास नहीं, न जाने कव वह ज्ञाण आ जाय कि
मुक्ते परलोक में प्रस्थान करना पड़े ? अतः मेरी हार्दिक भावना
है कि में अपने संयमी जीवन मे लगे दोषों की आलोचना कर लूं
और मिध्या दुष्कृत देकर आत्मा को शुद्ध वना लूं तथा अनशन
करूं ?

श्रीमती सुवर्णश्रीजी म॰ सा॰ ने करवद्ध हो प्रार्थना की-पूज्येश्वरि ! अभी कोई ऐसी वात नहीं है कि आप अनशन करे। हां । त्रालोचना कर लीजिये । त्रापने विधिवत त्रालोचना की, मिध्या दुष्कृत दिया। मन्दिर से भगवान् तथा समवसरण मंगाये गये, चतुर्विध संघ उपस्थित था। विधि पूर्वक त्रालोचना तथा साधु त्राराधना अवण की। त्राराधना के पश्चात् सभी वड़ी छोटी साध्वियों को त्रापने त्राशीर्वाद दिया ऋौर ऋन्तिम उपदेश या शित्ता स्वरूप इस प्रकार फरमाया-'साध्वियों ! तुम सव परस्पर प्रेमपूर्वक रहना, जिस डह ेश्य से तुमने धनवैभव, परिजन, परिवार आदि का परित्याग करके संयमी जीवन स्वीकार किया है, उस उद्देश्य-लद्य से विचलित न होना, सदा सावधान रहना, तुम्हारी संयम यात्रा निर्विघ्न हो, यही हार्दिक आशीर्वाद देती हूं। वृद्धा साध्यियों की परिचर्या सेवा शुश्रूषा में त्रुटि न होने देना। अपने पवित्र साधु जीवन को किसी भी प्रकार कलंक कालिमा से मलीन न वनाना । जिस प्रकार मैंने अपने कर्त्त व्य का पालन

किया, है उसी प्रकार तुम भी कर्त्त व्यनिष्ठ रहना । तुम मदने मेरी जीवन यात्रा में सहयोगिनी वन कर नुमें भारी सहायता दी है। दीजा धारण करने से आज पर्यन्त तुमने मेरी आज़ा शिरोधार्थ की है. अब इन सुवर्णश्रीजी को मेरी स्थानापन्न नमक कर इनकी आजा का पालन करना। आज तक तुम अपना पृथक स्वत्व न बनाकर मुक्ते ही मब कुछ समर्पण करती रही हो। तुम सब जैमो सुयोग्य शिष्याएं प्राप्त करके कोई भी गुरुणी अपने आप को भाग्यशालिनी अनुभव कर सकती हैं। इतनी सुदीर्घ संयम यात्रा में मेरे द्वारा कही कोई कटु वाक्य कहा गया हो या अवांछनीय व्यवहार किया गया हो तो मैं मब के साथ सरल हद्य से ज्ञमा याचना करती हूं।"

श्रक्तता से वाणी चीण हो रही थी, परन्तु विवारों का प्रवाह निरन्तर प्रवहमान था। श्रान्तरिक उज्जवल भावनाश्रों से मुख प्रदीप्त था। सभी निकटवर्तिनी साध्वियां ये वाते सुन कर हतप्रभ सी हो गईं, श्राखों में अश्रुविन्दु छ्लक श्राय, कण्ठ श्रवरुद्ध हो गये, कुछ ने साहसपूर्वक करवद्ध हो इस प्रकार प्रार्थना की-भगवति! श्राप यह श्रन्तिम विद्या जैसा सन्देश क्यों दे रही हैं ? क्या हमें निराश्रय करके जाने की इच्छा कर रही हैं ? श्रभी ऐसा कोई लच्चण नहीं हैं। करुणा सरिते। चना मांगने की श्रविकारिणी तो हम हैं ? हम वर्षी श्रापकी छन्नछाया में सानन्द रही हैं। इतने दीर्घकाल में हम श्रवसाश्रों-द्वारा जो भी

श्रविनय श्राशातना या श्राज्ञा की अवहेलना हुई हो श्रथवा प्रमादवश कोई श्रादेश विरुद्ध कार्य हो गया हो, श्राप श्रीमतीजी के तथा जैनशासन के गौरव के प्रतिकूल कुछ भी श्राचरण हुआ हो तो हम सभी विनम्रभाव से हार्दिक चमा याचना करती हैं। श्राप पुज्येश्वरी चमा प्रदान करके हमें कृतार्थ करे।

चिरतनायिका महोदया ने निकटस्थ सभी शिष्यात्रों की छोर स्नेह सिक दृष्टि डालते हुये कहा-इस में घवराने जैसी कोई वात नहीं है। जो होनहार है वह हो कर ही रहता है। जीवन मरण किसी के वश का नहीं है। कहा भी है:-

"हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ।" जव तक जीवन के ज्ञण शेष हैं, कोई मर नहीं सकता। तुम्हें मेरे नश्वर शरीर पर मोह न कर के मेरी आत्मा के श्रेय का ध्यान रखना तथा अपने कर्च व्य पर दृढ़ रहना चाहिये। इस विश्व में किसी का जीवन स्थायी नहीं रहता, एक दिन सभी को मृत्यु आती है। तुम सब सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रही हो। मुक्ते विश्वास है कि तुम अपने निर्मल संयम युक्त आचरण से समुदाय व जैनशासन की कीर्त्त को समुज्ज्वल बनाती हुई स्वपर श्रेय साधन करती रहोगी। अपने उत्तरदायित्व का सदा ध्यान रखोगी। मेरा तथा शासन का गौरव रखना अब तुम्हीं लोगों के हाथ है।

रात्रिं शान्ति पूर्वक व्यतीत हो गई, कुछ विशेष परिर्वतन नहीं हुआ। नवमी का दिन भी स्वाध्याय सुनते, शिष्याओं को सत्प- रामर्श देते व्यतीत होता जा रहा था। श्वास का जोर कभी २ वढ़ जाता था। अत्यधिक प्रार्थना करने पर भी आपने कुछ लेना स्वीकार न किया।

अपराह में सभी साध्वीवर्ग आपकी सेवा में उपस्थित था।

उस सभय अनुमानत: चालीस साध्वीजी जयपुर आप के दर्शनार्थ
पथार गई थीं। दर्शनाथियों की भीड़ का उपाश्रय में समावेश
नहीं हो रहा था। अवसरज्ञ मुख्य श्रावक श्राविकाओं ने सभी से
विनम्र प्रार्थना की-कृपया आप लोग दर्शन करके ही वाहर पथार
जायें। अन्य दर्शनाथियों को अन्तराय न हो।

चिरतनायिका कभी मौन हो जातीं, कभी वार्तालाप करने लगतीं, सान्ध्य प्रतिक्रमण शान्ति से हो गया। नवमी की रात्रि भी समाधि शतक, पुण्यप्रकाश स्तवन आदि अवण करते शेप हो गई। दशमी को प्रामातिक नित्य नियम प्रतिक्रमण आदि आवश्यक. कार्य सावधानी से सम्पन्न कर लिए गये।

रवास का दौरा च्रण च्रण में वृद्धिगत हो रहा था। त्राप वायीं करवट से सन्थारे (शय्या) पर शयन किये हुए श्री उत्तराध्ययन सूत्र के इत्तीसवे अध्ययन का श्रवण कर रही थीं। दृज्ञिण कर शंखावर्त्त जाप कर रहा था। कभी २ नयनोन्मीलन होता था। सारा शिष्या मण्डल शोकाच्छन्न दशा में अवस्थित था। भाषा वर्गणा के पुद्गल समाप्त हो चुके थे। आपने चिर मौन धारण कर ली। श्वास तीन्नता से चल रहा था, अन्तर में सावचेत थीं।

यह लेखनी क्या अव उस अन्तिम पटाचेप का दृश्य भी अंकित करेगी ? देखा नहीं पर सुना हुआ ही लिखना तो पड़ेगा ही न ? हृद्य अवसन्त हो रहा है। हाथ कम्पायमान हो रहे हैं, लेखनी भी लिखने में असमर्थ सी हो रही है, किन्तु कर्च व्य पालन किनना निर्मम। कैसा कठोर है ? मन से या विना मन लेखक को हृद्य द्रावक दृश्य भी अंकित करने ही पड़ते हैं। उन्हें लिखे विना कहा छुटकारा ! अधूरा कार्य छोड़ना भी तो कर्च व्य च्युत होना है।

विक्रम संवत् १६७६ की फाल्गुन शुक्ला दशमी का सूर्य हा सान वातावरण में उदय हो कर एक प्रहर चढ़ चुका था। उनाश्रय में या उपाश्रय के ज्ञास पास ही नहीं, जयपुर के श्वे. मृ्तिपूजक 'संघ के घरों में भी गहरी उदासी छायी हुई थी। गत ज्ञाहिमी की सन्ध्या को किया हुज्ञा सन्थारा चल ही रहा था। छत्तीसवाँ अध्ययन समाप्तप्राय था, अरिहन्त सिद्ध साधू और केवली प्ररूपित धर्म का शरण सुनते २ इन महान् ज्ञात्मा के प्राण दिव्यलोक में प्रयाण करने को सन्नद्ध हो गये, शरीर निश्चेष्ट निष्पन्द हो गया।

फाल्गुन शुक्ला दशमी का दिन एक प्रहर चढ़ चुका था, ठीक दश वज कर दश मिनिट पर आप चिर निद्रा में-गाढ़ शान्ति के खंक में जा विराजीं।

कौन जानता था कि यह महान् साध्वी रत्न इस प्रकार सवको मंभधार में छोड़ कर असमय में ही अपनी ऐहिलोकिक लीला संवरण कर लेगी ? किन्तु काल की कराल की झा निरन्तर अविच्छिन्न हप से होती रहती है, यह सबकी आशा अभिला-पाओं पर तुपारपात करता हुआ अपना कार्य-यह कर्र की झा करता ही रहता है।

यह जीवन का वह आखिरी च्या है जिस के सम्मुख जगत की वड़ी से वड़ी शिक्तयां पराजय स्वीकार कर लेती है।

अस्तु! अन्तिम समय में इन साध्वी शिरोमणि विदुपी आर्थारत के मुखमण्डल पर दिव्य तेजः पूर्ण शान्ति विराज रही थी, वेदना का लेश मात्र चिन्ह भी टिप्टगोचर नहीं हो रहा था। ऐसा भान होता था कि एक वीराज्ञना जीवन संप्राम में विजयिनी वन शान्ति और सन्तोप से अन्तिम विदा है रही हैं। उन का संयमी जीवन तो आदर्श रहा ही था, मृत्यु भी कम आदर्श न थी, ऐसा पण्डित मरण भाग्यशालियों को ही उपलब्ध होता है।

दश वज के दश निनिट पर इस नश्वर शरीर का परित्याग करके वह पुण्य पुनीत तपः पूत आत्मा स्वर्गलोक को पवित्र वनाने प्रयाण कर गईं।

जिन भाग्यशालियों ने उनकी वह अन्तिम छ्वि देखी उनके नयनों में वह सदा के लिये अ कित हो गई। कितनी भव्यता थी उस मुख मण्डल पर! कैसी अपूर्व स्निग्ध कान्तिसय शान्ति थी उनके वदन-कमल के अपर!! कैसी दिव्य समाधि थी!!! दर्शन करने वाले कृत कृत्य हो गये। मस्तक स्वतः भुक गये इन संयम और तप: पूत भगवती के चरणों में!

पुण्यशालिनी पूज्येश्वरी महोद्या के स्वर्गवास का समाचार विद्युत् वत् सारे नगर में फैल गया। संघ पर शोक की कृष्ण काद्मिवनी छा गई। जैन प्रजा के लिए इन स्वनामधन्या गुरुणी साहवा के निधन का दुःसंवाद वज्रपात सदृश था। दूर—दूर निवास करने वाला जैन समुद्राय श्रान्तिम दृशनों के लिए उमड़ पडा। मक्त श्रद्धालु जन अपने हृद्य को दृद्ध वना कर श्राते श्रीर महत्तरा महानुभावा के गतप्राण शरीर का दर्शन करके श्रश्रुधारा का श्रद्धां चढ़ा कर चले जाते थे। जयपुर के श्रीसंघ को ऐसा श्रनुभव हुश्रा मानों कोई जैन शासन की श्रमूल्य निधि नष्ट हो गई हो। श्रीर वे सचमुच श्रमूल्य रत्न ही थीं।

श्रावाल दृद्ध नर-नारो, धनो-निर्धन, शिन्तित अशिन्तित, प्राय सभी के मुख पर गहरा विषाद था। सब की जिह्वा पर एक ही वात थी और एक हो प्रश्न था-पूज्य गुरुणी साहब के वियोग से जैन संघ की अत्यधिक और दुष्पूर्य न्ति हुई है। भविष्य में इस न्ति की पूर्ति हो सकेगी या नहीं ?

दशमी का अपराह काल है। जयपुर की सारी जैन सस्थाएं वन्द रहीं। मब और शोक समुद्र की लहरें उमड़ रहीं थीं। जरीयुक्त चांदी का विमान तैयार था। शव का अन्तिम स्नानादि संस्कार कर के केशर चर्चित शुभ्र, केशरिया छांटने वाले वसनों से अलंकृत करके पूज्येश्वरी का पुण्य पुनीत शव विमान

√ में स्थापित किया गया। गणाधीश महोदय ने विसर्जन विधि
सम्पन्न की। हाथी, घोड़े, वैण्ड, राजकीय लवाजमा आदि सव
तैयार थे। लगभग एक वजे शवयात्रा प्रारम्भ हुई।

"जय-जय नन्दा, जय-जय भहा" "जैन धर्म की जय" "भगवान महावीर की जय" गुरुणी साहव पुण्यश्रीजी महाराज की जय" के गगन भेदी नारों के साथ श्रावकों ने विमान उठा कर कन्धों पर रख लिया और शव के अन्तिम संस्कार-अग्नि संस्कार के लिए चल पड़े। आगे २ उछाल होती जा रही थी। इस समय का दृश्य वड़ा ही करुण और दृद्यद्रावक था। जनसमृह की आंखों से अशुधारा प्रवाहित हो रही थी, वातावरण विपादपूर्ण और गम्भीर था। हजारों की मानवमेदिनी साथ चल रही थी। शहर के मुख्य जौहरी वाजार, माणकचौक, रामगंजवाजार से होता हुआ यह जुलूस सूर्यपोल की ओर चला जा रहा था।

त्याग तप और ज्ञान की यह स्थूल देह्यिष्ट आज जयपुर के वाजारों में होकर अन्तिम विहार कर रही थी। भक्त आवक मण्डली आज अपनी इस महान् अद्धेया नेत्री को भग्न हृद्य से विदाई दे रही थी और शोक भारावनत बनी हुई धीरे धीरे चल रही थी। यथा समय शब यात्रा मोहन बाड़ी नामक स्थान पर पहुंची। पूज्य शिवजीरामजी महाराज की समाधि के पृष्ठ भाग में चन्दन नारियल आदि से चिता चयन हुआ। उन

महान त्रात्मा का निष्प्राण्देह चिता पर रख कर त्रांग्न प्रज्ज्वलित कर दी गई। चिता से ऊंची २ ज्वालाएं उठ कर त्राकाश की त्रांर लपलपाती चली जा रही थीं। इथर शत शत कंठों से निकली हुई जयध्वनियां चिरतनायिका के चरणों मे मानो स्वर्ग पर्यन्त पहुँचने का प्रयत्न कर रही थी। देखते देखते वह स्थूल शरीर भस्मसात हो गया। सभी लोग शोक की जङ्गम प्रतिमा वने हुए शहर मे लौट त्राये। स्नात हो विशुद्ध वस्त्र धारण कर उपाश्रय मे त्राकर मांगलिक श्रवण करके त्रपने २ घर चले गये। रिष्या मण्डली ने भी शोकपूर्ण हृद्य से त्रावश्यक विधिविधान-देववन्दनादि सम्पन्न किये। प्रायः सभी के उपवास थे।

दूसरे दिन से अष्टाहिकोत्सव आरम्भ हुआ, जो एक मास तक चलता रहा। फलोधी, लोहावट, जोधपुर, वीकानेर, रतलाम, कोटा आदि कई स्थानों पर तार द्वारा पूज्येश्वरी के दिवंगत होने का शोक संवाद पहुंचा, तो वहां भी शोक छा गया। देववन्दन, शोक सभाए, पूजाएं, अष्टाहिकोत्सव महोत्सव आदि यथायोग्य किये गये।

जयपुर की मोहन वाड़ी में आपके अग्निसंस्कार के समय ही स्थानीय श्रावक वर्ग ने वहां स्मारक वनाने का निश्चय कर लिया था। तद्नुसार उस स्थान पर श्री संघ की खोर से भव्य समाधि मन्दिर वनाया गया जिसका चित्र यहां प्रस्तुत है।

त्रापका प्रारम्भिक जीवन त्रादर्श और उज्ज्वल था। इस में दिनों दिन वृद्धि होते २ वह प्रतिष्ठा के सर्वीच शिखर पर पहुंच कर अब विरमित हो गया। मुक्ति पथ की इस महान् पथिका को कोटिराः नमस्कार हो। जैसा आपका जीवन पवित्र और आदरगीय था वैसी ही देह विस्रिष्टि (मृत्यु) भी उच्चकोटि की थी। आपने किशोर वय में जिस साधना पथ पर चलना आरम्भ किया था उसी साधना के पुनीत पथ पर वीरतापूर्वक चल कर अपना अन्तिम लच्च-समाधि मरण प्राप्त किया। अन्त में यह उन पवित्र पुण्यशीला महान् अग्ता की प्रशिष्या उन्हें यही प्रार्थना करती है कि उनकी पुनीत साधना का किञ्चिद् अश मुक्त में भी प्रस्कृटित हो कि मैं भी उनके पद चिह्नों का अनुसरण करने योग्य वन सकूं।

कोटि कोटि अभिवन्दन हो उन श्री प्ठतम आत्मा के चरणों मे !



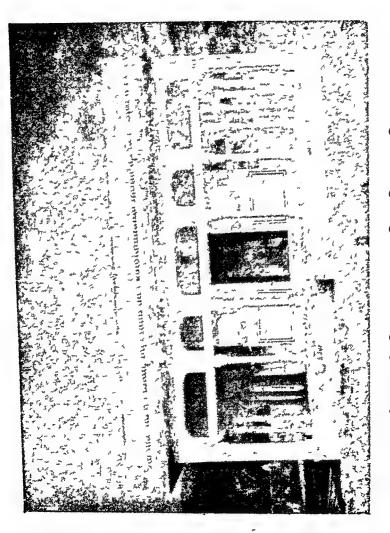

जयपुर मे मोहनबाड़ी स्थित पुण्य समाधि मन्दिर का विह्याम दृश्य

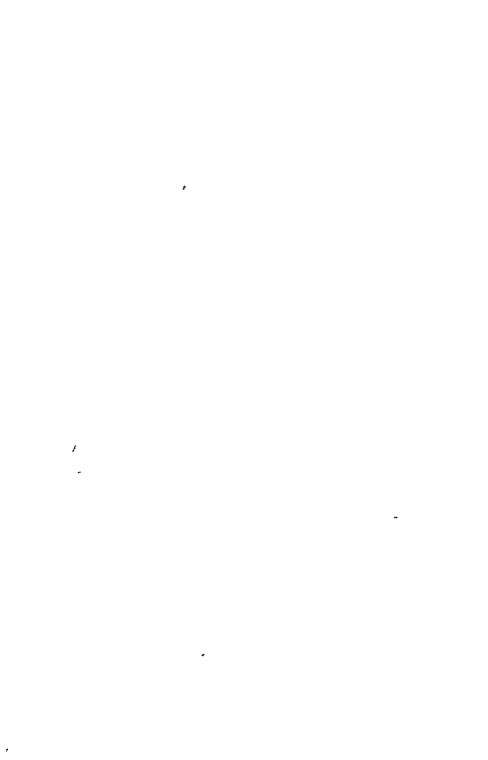

# चरितनायिका के कुछ विशिष्ट गुर्गों की भलक

मानव की वास्तविक परीन्ना केवल उसके शारीरिक रूपरंग या आकार प्रकार से नहीं होती, उसके आन्तरिक गुणों से ही सही मूल्यांकन किया जा सकता है। अमुक व्यक्ति कैसा है ? यह उसके प्रत्येक आचार व्यवहार, चालढाल, वोलचाल आदि से ही जाना जा सकता है। उसकी प्रत्येक प्रवृति में गुणांश कितना है, इसी पर से अनुमान किया जा सकता है। विशिष्ट विवेकवान् व्यक्ति की दृष्टि उसके वाह्य चिन्हों पर केन्द्रित न रह कर व्यवहार पर भी जाती है।

परमश्रद्धे या चिरतनायिका का आकार प्रकार तो विशिष्ट थां ही, उनके प्रत्येक व्यवहार में दिव्य गुण मलकते थे। उनके जीवन का कुछ वृत्त मैंने लिखने का प्रयत्ने किया है, पर क्या मैं उसमें वास्तविकता अंकित कर सकी हूं? मेरा अन्तः करण इसे स्वीकृत नहीं कर रहा है। उस अमर जीवन के विराट् रूप की यह अल्पन्ना कैसे लिपिबद्ध कर सकती है?

इस लेखिका ने न तो उन महीयसी महानुभावा के चरणों में निवास करने को सीभाग्य लाभ किया और न उनके दर्शन का ही। उनका यशः सौरंभ ही केवल मेरे लिए संवल स्वरूप प्राप्त हुआ है। हॉ जिन्हें उनके पवित्र चरणों में रहने का मुत्रोग मिला है उनसे मुनकर ही मैं हृदयङ्गम कर पाई हूं।

उस यशः सौरभ से मैंने इस चरित्र को सुवासित करने का प्रयत्न किया है। सम्भव है यह सौरभ कहीं न आ सकी हो। इस-लिए मैं यहा उनके कुछ विशिष्ट गुणों की मलक दे देने का लोभ-संवरण नहीं कर सकती।

#### विनय

"विण्योमृलो धम्मो" धर्म विनयमृल कहा गया है। विनय का महत्व जीवन के सभी चेत्रों में स्वीकार व्हिया जाता है। गार्हस्थ्य जीवन से भी त्यागी जीवन में विनय का स्थान सर्व प्रथम है। विनीत साधक ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस एक गुण के विकसित होते ही आत्मा में अन्य गुण इसके अनुगामी वने हुए स्वतः ही आ जाते हैं। चरितनायिका को यह तथ्य अवगत था। उनमे वाल्यावस्था से ही यह गुण विद्यमान था । वे ऋपने मातापिता की विनयी सन्तान थीं । इस विनय कर्त्त व्य के पालनार्थ ही उन्होंने अपनी आन्तरिक ध्वनि को द्वाकर विवाह करना स्वीकार किया था। साधु जीवन में प्रवेश करने के पश्चात् गुरुजनों का वे सतत विनय करती रहती थीं। उन्होंने आज्ञा के विरुद्ध कभी कोई ऐसा श्राचरण नहीं किया कि उपालम्भ का प्रसङ्ग उपिस्थत हो । इस अप्रतिम् विनयगुण ने ही उन्हें योग्य वनाया और वे प्रतिष्ठा के उच शिखर पर विराजमान हो सकी।"

### चरित्रनिष्ठता

साधक के जीवन में सर्वाधिक चरित्रवल अपेजित है। वह नर हो या नारी, साधु हो या गृहस्थ उसका चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। चरित्र जितना ही निर्मल निष्कलंक होगा वह उतना ही आध्या-रिमकता के सर्वोच शिखर पर आरोहण कर सकेगा। भारतीय सम्कृति में महत्व का मापदण्ड केवल उज्ज्वल चरित्र है,

पूज्येश्वरी चिरतनायिका की चिरित्रनिष्ठा बहुत उच श्रेणी की थी। वैवाहिक जीवन के आरम्भ में ही उन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ा। युवावस्था, गृहस्थ जीवन में होने वाले रागरंग उन्हें अपने चिरत्र से कभी नहीं डिगा सके। वाल्यवय से ही वे अपना लच्य निर्धारित कर चुकी थीं। यह पाठक पढ़ चुके हैं। साध्वीजीवन में भी उन्हें कई वार अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से सामना करना पड़ा, वडे २ परिषहों की दुर्गम घाटियाँ उनके संयमपथ में आईं, पर वे अव्यावाध गित से चलती रहीं चलती रहीं। उनके ४६ वर्ष का दीर्घ संयमी जीवन विशुद्ध रहा।

# निरिभमानिनी आर्थी

किसी उच्च पद 'को पाकर गर्व न करना साधक जीवन की विशिष्टता है। चरितनायिका प्रारम्भ से निरिभमानिनी थी। गर्व उन्हें कभी स्पर्श न कर पाया। आपकी पूज्य गुरुवर्याओं ने सर्वथा योग्य देखकर ही तरुणावस्था में आपको नेत्री वना कर पृथक

विचरने का आदेश प्रदान कर दिया था। तभी से आप आजाजुसार प्रथ्क चातुर्मास करने लगी थीं। नेनृत्व पाकर भी आपको
कभी अभिमान न आया। छोटी से छोटी साध्वियों के साथ भी
आपका व्यवहार सदा प्रेमं और नम्रता का रहा। बड़ों के साथ तो
इतना विनयपूर्ण व्यवहार था कि आपको कभी अपने प्रयवरों से
उपालम्भ मिलने का प्रसङ्ग ही उपस्थित न हुआ।

# दयाद्र<sup>९</sup>हृद्य

मानव जीवन की विशिष्टता है दयालु स्वभाव। साधक हृद्य में करुणा का स्रोत निरन्तर प्रवाहित होता रहे, यह अनिवार्य आवश्यक गुण है। जिसके अन्तः करण में जीवमात्र के प्रति करुणा का सागर लहराता हो, वही परम पथ पर चलने का अधि-कारी होता है।

हसारी परमाट्रणीया चिरतनायिका का हृद्य कर्ण रस से छलकता हुआ सरोवर था। छुद्र से छुद्र प्राणी के प्राणो की रक्षा की भावना ने ही आपको त्यागी जीवन में रहने की प्रेरणा दी। किसी भी जीव का कष्ट देख कर आपका हृद्य द्रवित हो जाता था। आप अपने उपदेश द्वारा कई असमर्थ दीन प्राणियों को सहायता दिल्या कर उनका दुःख दूर करने का प्रयत्न किया करती थीं और कई असहाय आवक आविकाओं के भरण पोषण का वन्ध अपने भक्तजनों से करवाया था।

### धीरता

संकट के समय धरत रखना मानव जीवन का विशिष्ट गुण है। मनुष्य के उच्च व्यक्तित्व का द्योतक उसका धैर्य है। आपकी वाल्यावस्था में ही अपनी भावना के विरुद्ध वैवाहिक वन्धन में आवद्ध होना पड़ा। अभी हल्दी का रङ्ग भी न गया था कि आप पर वैधव्य का वज्र दूट पड़ा, पर आपका धैर्य अद्भुत था।

साधु जीवन धारण करने के समय भी आपने धैर्य से काम लिया। दीर्घ संयमी जीवन में कई वार आपको वीहड़ पथों में आहार पानी और उचित आश्रय स्थान के अभाव का सामना करना पड़ा परन्तु आपका धैर्य विचलित न हुआ।

पालनपुर, रतलाम, जयपुर आदि में प्लेग फैलने पर आपके धैर्य का दिग्दर्शन पिछले पृष्ठों में कराया गया है और अन्तिम समय का धैर्य तो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वे आज भी आश्चर्य कर रहे हैं। घोर पोड़ा में भी कभी आपके मुख से उफ न निकला था।

# शान्ति की जङ्गममृर्ति

साधु जीवन में शान्ति प्रमावश्यक है। संसार की विषय-कषायाग्नि से सन्तप्त प्राणी शान्ति की खोज में साधुत्रों की शरण में आते हैं। वहां उन्हें शान्ति की शीतल छाया मिलती है। हमारी महामान्या चिरतनायिका के मुख मण्डल पर सर्वदा शान्ति विराजमान रहती थी। आपके मन्पर्क में आने वाढ़ों की तामसी वृत्तियां शान्त हो जाती थीं।

चाहे कैसा ही कोबी व्यक्ति हो आपकी शान्त मृति देवते ही उसका कोध शान्त हो जाता था। आपकी स्नेहसिक उपदेश वाक्या-वित उसके हृद्य में प्रवेश करते ही वह शान्तरम में मग्न हो जाता था।

पाठकों ने पिछले पृथ्ठों मे पढ़ा है, श्री शतुङ्जय की यात्रार्थ प्रयाण करते हुए पथ मे एक लम्पट उद्भट पुरुप का सामना हो गया था। आपकी शान्त निर्विकार मुखमुद्रा के दशैनमात्र से ही उसके विकृत मनोभाव में तृत्काल परिवर्तन हो गया और सचा भक्त बन कर उसने आपको आगे के गांव तक पहुंचाया।

#### त्रभावशालिता

चिरतनायिका की प्रभावशालिता के विषय में तो कुछ कहना सूर्य को दीपक से दिखाने के समान हैं। अद्भुत प्रभावशाली मुखमुद्रा थी, वाणी में तो ऐसा चमत्कार था कि कदाचित ही कोई देशना निष्फल जाती थी। दो चार भव्यात्माएं त्याग वैराग्य की ओर अवश्य अप्रसर होती थीं। प्रतिवर्ष आपके शिष्या परिवार में वृद्धि होती रही है, ऐसा पाठक पिछले पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। आपके प्रभाव से कई स्थानों में वर्षों से चले आने वाले जातीय भगड़े मिनिटों में शान्त हो गये। आपके प्रभाव से कुचेरा का उपेचित मन्दिर सैकड़ों का उपासना स्थान वना एवं तत्रस्थ अनेक भ्रान्त श्रावक सही मार्ग पर आये, यह क्या सामान्य प्रभाव था ? वड़े २ आचार्य, तत्वज्ञ आवक एवं अन्य सम्प्रदायों वाले भी आपकी प्रभावशालिता के कायल थे। लेखिका ने अपने पिता, प्रसिद्ध तेरहपन्थी, साहित्यसेवी श्री गुलावचन्द्जी लूनिया से कई वार अवरण किया था कि हमने उनके जैसी प्रभावशालिनी शास्त्रज्ञा एवं मधुरभाषिणी अन्य साध्वीजी नहीं देखी ? वे खुले दिल से चरितनायिका की प्रशंसा किया करते थे। आपसे मिलकर बड़े २ दिग्गंज पण्डित भी प्रभावित हुए विना न रहते थे। आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा ऋद्भुत था कि एक वार भी आपके साथ जिसका वार्तालाप हो जाता वह आपकी योग्यता, शास्त्रज्ञता, सरतता, स्पष्टवादिता त्रादि दिव्य गुर्णों से आकर्षित होकर वार २ त्राने को वाध्य हो जाता था। सिरोही राज्य के लोग तो ऐसा कहते रहते थे कि ये साध्वीजी तो रजोहरण में मानो उस्तरा ही लिए फिरती हैं, जहां जातो हैं, इनके पास दो चार दीनाएं अवश्य होती हैं।

### स्वावलम्बिता

यह गुण भी प्रत्येक साधक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। परावलम्बनता या पराश्रयता मनुष्य को आलसी और निकम्मा बना देती है। शताधिक शिष्याओं की नेत्री बन जाने पर भी आप विहार में अपने उपकरण-वस्त्र, एात्र, दर्शन माला आदि की मोली. स्थापनाचार्य आदि स्वयं वहन करती थी। शिष्याएं प्रार्थना करतीं—पूज्यवर्ये! अव आपको ये सब भार उठाना शोभा नहीं देता, पर आप हंस कर उत्तर देती—नहीं, नहीं, वे तो साधु जीवन की शोभा है इसे अशोभन कैसे कहती हो ? आपका यह हास्यपूर्ण स्वावलम्बन का पाठ उन्हें स्वयं को स्वावलम्बी विनयीं और अमर्शील बनने में बड़ां सहायक प्रमाणित होता था। दूसरे आप का यह विशुद्ध वर्त्ताव शिष्यावर्ग को आपकी और अत्यविक आकर्षित करके विनम्न भक्त बना देता था।

# तंपस्या के प्रति अनन्य श्रद्धा

तपस्या साधु जीवन का भूषण है। सम्यग् दर्शन, सम्यग् क्षान और सम्यग् चारित्र के साथ ही सम्यग् तप भी हो तो साधक की साधना में चार चांद लग जाते हैं। इन चारों की सम्यक् साधना ही आत्मा को अविलम्ब स्वरूप प्राप्ति में महान् सहायिका सिद्ध होती है। हमारी चरितनायिका इस तथ्य को हदयक्षम कर चुकी थी। उनके जीवन में हम इन चारों की समान आचरणा अवलोकन करते आ रहे हैं। त्याग तप और संयम की इन जागृत ज्योति ने अपनी संयम यात्रा में तप का पांथेय लेने में बुटि नहीं की। दीर्घ तपस्याओं के अतिरिक्त आपने ४४ तो अष्टाइयां ही की थीं। तिथियों की आराधना, विश्वित-स्थानक तप, कल्याणकतप, चतुर्विश्वितिजन आविलका तप, नवपद

आवितिकातप आदि कई तप आराधन किये थे। प्रायः पौरुषी तो नित्य ही करती थीं। स्वय तपस्या करना, दूसरों को प्रेरणा करना और अनुमोदना करना ये तीनों ही आपके जीवन में पद पद पर टिप्टगोचर होते हैं। तपित्वयों की प्रकृति प्रायः उप हो जाती है पर आप इस की अपवाद थी। उप्रता स्वभाव में थी ही नहीं। तपस्या में तो आपकी शान्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती थी। आप तपस्या काल में भी व्याख्यान देती रहती थीं। प्रमत्तता को आपने कभी पास न फटकने दिया। निरन्तर अमरीलता-स्वाध्याय, जप तात्विक वार्तालाप आदि आपके जीवन के मूल मुत्र थे। तपस्याकाल में भी सुखशील कभी न वनीं।

### उपसंहार

पूज्यवर्या महत्तरा श्रीमती पुण्य श्रीजी महाराज साह्या आत्म-विकास की उस श्रेणी पर पहुंची हुई साध्वी श्रेष्टा थीं जहां आत्मा के ज्ञान दर्शन चिरत्रादि गुण विराट वनने की भूमिका पर होते हैं। उनका जीवन त्याग, तप, शील, उदारता, सरलता, सौजन्य आदि गुणों से ओतप्रोत था। उन में शास्त्रोक वे सभी गुण विद्यमान थे जो साथक जीवन के लिए अनिवार्य माने गये हैं। उन महान् आत्मा के विपय में जितना भी लिखा जाय थोड़ा है। मुक्त अल्पज्ञ में इतनी शिक्त कहां? अनुभव कितना? मैंने केवल भिक्तवश इस उज्ज्वल चिरत्र का आलेखन किया है। उन महान् आत्मा के प्रति केवल अपनी आन्तरिक श्रद्धा को मूर्त्त रूप देने का मेरा यह स्वल्प प्रयास है।

# तवो गुण पहाणस्स, उज्जमइखंति संजमरयस्स । परिसह जिणंतस्स, सुलहा सुगइतारिसगस्स ॥

#### ऋर्थ :--

तपगुण प्रधान, सरत बुद्धि, शान्ति, ज्ञमा, गुण से युक्त सांसारिक विषय वासना से मुक्त होकर अपने निजी संयम गुणों में जीन तथा परिपहों को जय करने वाले महान साधुओं के लिए सद्गति सहज है।

> द्शवैकालिक ४ अध्ययन २७ गाथा

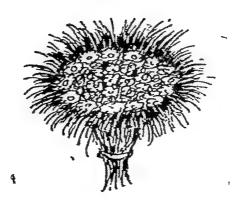

॥ श्री ॥ श्री वीतरागायनमः

### परिशिष्ट सं. ?

अभिनन्दन-पत्र

#### शिखरिणी वृतम्

द्धानां ध्यानानां निचयमिह नानांऽचित मतिम्, जनानां जैनानां ततिमति पुनानां गतिरतिम् । ददानां ज्ञानानां नरवहुविधानां च सरिणम्, सभानां पुण्य श्री विलसदिभिधानां नभमिणिम् ॥

#### दोहा

स्वस्ति श्री पहिले लिखुं सिद्धहोत सबकाज। पार्श्वजिनहि प्रणमुं सदा नितमंगल महाराज॥

सकत नगर निवासी जैनी सार्धामक भाइयों से जाहिर किया जाता है कि श्री श्री १००८ श्रीमान् छगन सागरजी महाराज साहव के सिंघाडे की खरतरगच्छीय श्रीमती जी गुरुणीजी साहवा श्री लदमी जी महाराज मगन श्रीजी महाराज के आज्ञानुसारिणी गामानुगाम विचरते हुवे परमपूज्य पुण्य श्री जी महाराज ठाणा १४ से शहर सिरोही में चातुर्मासी की वहां खुद श्रीमती जी साहवा ने अष्ट कमों को नाश करने वाली ऐसी अट्टाई की और

चम्पा श्रीजी महाराज ने ३८ उपवास तथा भक्ति श्री जी महाराज ने २६ उपवास किये। उस वक्त यहां के साधमिक भाइयों की तरफ से पूजा त्रादि त्रौत्सव वहुत ही अच्छा हुवा तथा वहां पर जालोर निवासी हांसी वाई ने वड़े ही भारी महोत्सव पूर्वक मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी के रोज भव वंधन से मुक्त कराने वाली प्रव्रज्या को धारण करी तथा उन्हीं दिनों में इन ही श्रीमतीजी साहवा की शिष्या लाभ श्री जी महाराज ने शहर जोधपुर मे भंडारी सूरज राज जी की कंवारी लड़की केशर जिनकी कि उम्र नव वर्ष की थी तथा उन की माता अर्थात् सुरज राज जी वहु ने श्रौर एक वाई यानी लाभ श्री जी के गृहस्थाश्रम की मातुश्री इन तीनों को अयन्त जुल्स के साथ दीना दी। फिर वहां से लाभ श्री जी महाराज आदि सव ठाणे विहार करते हुवे सिरोही पघारे तथा वहां कुल ३६ ठाएो होते हुवे।

वाद में वहां से साहवा विहार कर सिरोही से तीन कोस पाडी गांव है, वहां पंघारे! सब ठाएों सहित तथा अनेक तरह से उपदेश देकर श्रावक श्राविकाओं में नवरंगी तपस्या कराई और सिरोहीवन् वहां भी वहुत कुछ साथिमक भाइयों ने औत्सव कराया।

तत्पश्चात् उक्त श्रीमती जी ने अपनी विदुषी शिष्या विवेक श्री जी महाराज को जावाल और कनक श्री जी को डोडुवे भेजे। इन दोनों जगह पर भी पचरज्ञी तपस्या हुई तथा पूजा प्रभावना आदि बहुन औत्सव हुआ — उसके बाद परम कृपालु इन साहवा के दर्शन का उत्कंठित ऐसा जो कालन्दरी का संघ वह इन महाराज के दर्शन कर तथा अर्ज करने लगा कि हे दयालु हम अत्यन्त तृषातुर को आप चातु-र्मास कर तृप्त कीजियेगा।

यह विनती सुनकर अनहद उपगार के कर्ता ऐसे श्रीमती जी ने कालन्दरी में चतुर्मीस की विनती मंजूर कर तथा सब ठाएों से पृथ्वी को भूषित करते हुए पधारे। वहां जैन धर्म का निहायत उमदा तौर व्याकरण संस्कृत टीका दृष्टान्त युक्ति सिहत उपदेश किया जिसके जरिये से नवरंगी तपस्या वगैरह नीचे लिखे मुत्रा-कि हुए और बहुत सी पूजा व नौकारसी वगैरह सभी वात्सल्य मानिन्द पर्यु पणा के हुये।

#### उपवास

| ٤   | 5   | છ   | હ્  | x   | ૪   | રૂ  | २   | 8   | 11                 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| २६  | २४  | २५  | ३४  | ६३  | ७१  | ४१  | ७४  | २५२ | कुल संख्या<br>२०२१ |
| २६१ | २०० | १६६ | २१० | ३१४ | २⊏४ | १४३ | १५० | २५२ | (A)                |

आप साहवा के इस हमारी जन्मभूमि में पधारने से जैन धर्म की उन्नति और उद्योत अलन्त ही हुआ जो कि जवान वयान नहीं कर सकती तथा उक्त महासतियों के विचरने से लाश, लाय, खरूडवा इत्यादि अनेक गांवों में जैन धर्म का उद्योत हुआ जो कि लेखनी से वाहर है।

आजकल के जमाने में हमारी इस जन्मभूमिं (सिरोही रिया-सत) में ऐसी विद्यावान् साध्वियों ने पधार कर इस जन्मभूमि को पिवत्र नहीं किया और न मौजूदा दुनिया में ऐसी विद्यावान् भली और तारीफ लायक साध्वियां सुनी गईं-जैसे कि ये श्रीमती जी साहवा तथा इनकी शिष्यायें बुद्धिमान् हैं।

श्राप में से वहुत सी साध्विये व्याख्यान देने में ऐसे होशि-यार हैं जो कि सहस्रों मंनुष्यों की सभा में श्रापका शुद्ध शब्द सुनने वालों को श्रमृत समान माल्म होता है।

आपकी समकाइस ऐसी भली है कि सुनने वाले का दिल अपने धर्म पर किटवद्ध होता चला जाता है। याने जैसा आपकी जवान से फरमान होता है वैसा ही सुनने वाला खुशी के साथ करता है—जैसे—हम लोगों के ३४ साल से दो तड थे, यानी चन्द घर एक तरफ तथा दूसरे दूमरी तरफ, यह हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कुसंप रूपी नाव से तरकर संप रूपी नाव पर बैठ जायेंगे। मगर आपकी विदुषी शिष्या सुवर्ण श्री जी महाराज ने इसी संप और कुसंप के विषय में व्याख्यान दिया कि जिससे हम ही लोगों ने सहर्ष उस तड को तोड दी और संप रूपी नाव पर बैठना इक्त्यार किया। इसी ही तरह के नाना प्रकार के गुण

त्र्याप में विराजमान हैं जो कि लेखनी के बाहर हैं-–इन सब साध्वियों में यह एक गुण वड़ा ही चमत्कारी है कि आजकल हम लोग सगे भाई कोई शामिल नहीं रह सकते-मगर आप सर्व साध्वियें भली तौर से शामिल रहती हैं और अपने गुरु के हुक्स विना कोई भी काम नहीं करती हैं। हाल के युग संप ने इनके दर्मि-यान अच्छा फैलाव किया है। वन्धुगर्णों ! सज्जनों ! यह एक वड़ा हर्ष का स्थान है, धन्य है इनके माता पिता को जिनकी ऐसी पुत्रिये हुई और धन्य है इनको कि जिन्होंने संसार को त्यागा श्रौर अरिहन्त देव को पहिचानने की कोशिश करी तथा हम अज्ञानियों को उपदेश करते हैं। फिर धन्य हैं इनके गुरुजनों को जिन्होंने इनको अच्छा उपदेश दिया-यह हमारा हर्ष परमेश्वर की प्रार्थना करता है कि-हे परमेश्वर, इन हमारे गुरुजनों को दिन-बिद्न सुकृत काम में पूरी पूरी मदद देखों और इनकी बुद्धि व विद्या वढ़ात्रों और इनके संप रूपी वृत्त को दिन प्रति दिन वढ़ाने की योजना करो। प्रियवर जैनी भाइयों! इस मौके पर केवल हमको ही हर्ष नहीं है वल्कि आप लोगों को भी इस पत्र के पढ़ने से अत्यन्त ही आनन्द प्राप्त होगा और इनके दर्शन की अभिलाषा रहेगी। क्योंकि इस दुनिया में साधु लोग तो विद्यावान होकर व्याख्यान देते हैं, इसमे कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इन साध्वियों मे सूत्रादि पढ़ने से व्याख्यान की विचन्नणता ऋत्यन्त पाई जाती है। यह ही वड़ा आश्चर्य है और साधु विद्यावान् होने पर भी

श्रापस में संप नहीं रत्नते हैं मगर यह सान्त्रियें बिहत्ता को घारण करते हुए भी श्रापस में एक मंप रत्नती हैं श्रोर जैन धर्म का पूरा ज्ञान रत्नती हैं।

इस कालन्द्री में जो कुछ श्रोत्मव पृजा प्रभावना वर्गेरह हुण सो सब इन ही श्रीमती जी के उपदेश से हुआ है मगर हमारे बन्धु मोदी कुशलचन्द जी सिरोही निवामी ने इन कामों के करने कराने में पूरी २ मदद दी हैं। इसलिए इस मौके पर हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। यह साहवा की जिस कदर तारीक हमने बयान की है उससे भी श्रत्यन्त तारीफ करने लायक हैं श्रोर इनके तथा इनकी गुरु श्री जी के सब ठाएँ। मिलकर श्रन्दाजन १२५ हैं-जिनके दर्शन करके श्राप लोग भी लाभ लेगे-श्रोर इनकी श्रतमोदना करेगे। भूल चूक माफ करेगे। ता० ५ फरवरी सम्बत्

| १. मोदी   | सोनमल जी   | सिरोही    |
|-----------|------------|-----------|
| २. "      | भूताजी     | कालन्द्री |
| ३. पोरवाल | हिन्दुजी   | >;        |
| ४. संवी   | समरथमल जी  | सिरोही    |
| ५. डवाणी  | दलेचन्द जी | 25        |

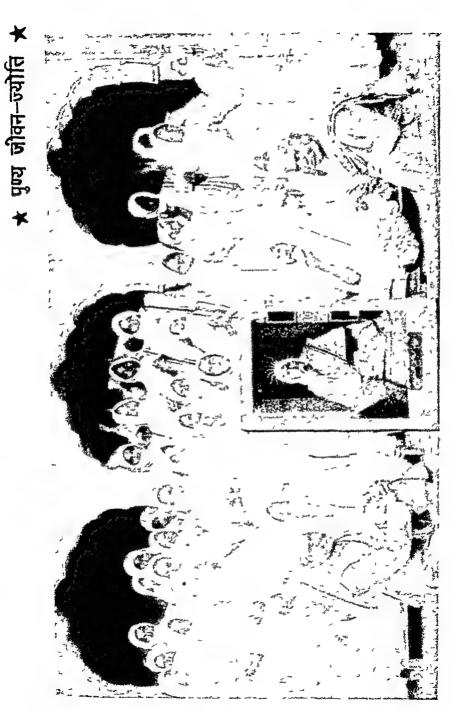

स्व० प्रवर्तिनी श्रीमती सुवर्णश्रीजी म० सा० साध्वीवर्ग के मध्य मे



## परिशिष्ट सं० ?

वृहद् खरतरगच्छीया साध्वी शिरोमणि प्र. श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज साहवा का जीवन परिचय:

अहमद्नगर निवासी ओसवाल जाति भूषण श्रीमान् सेठ योगीदासजी वोहरा एक वड़े ही व्यापार क़ुराल सज्जन थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती दुर्गादेवी था। वे वड़ी सचरित्रा, धर्म परायणा, उदार ख्रौर ख्रादर्श पतित्रता थीं । इन्ही देवी जी के गर्भ से सम्वत् १६२७ की ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन हमारी चरित-नायिका ने शुभ जन्म प्रहण किया। वालिका के अद्भुत रूप लावरय देखकर ही माता पिता ने आपका नाम सुन्दर वाई रखा। सुन्दर वाई केवल रूप में ही सुन्दर नहीं थीं, उनमें गुण भी वहुत से थे। वचपन से ही वड़ी उदार और उच भावनापत्र थीं। विद्या-लाभ करने की त्रोर भी उनकी बचपन से रुचि त्रौर प्रवृत्ति थी। कुमारावस्था में ही सुन्दर वाई ने अच्छी शिज्ञा प्राप्त कर ली और खुव विद्याध्ययन कर लिया। इतनी अल्पावस्था में इतनी योग्यता शायद ही कोई लड़की प्राप्त कर सकती। जव सुन्दर वाई की व्यवस्था प्राय ११ वर्ष की हुई तव छापकी माता छापका विवाह करने की इच्छा से आपको लेकर जोधपुर रियासत के पीपाड़

नामक स्थान में आई। यहीं सुन्दर वाई को साधु मान्वियों के समागम का संयोग प्राप्त हुआ। उसी समय वैराग्यपूर्ण देशनाणं सुन सुन कर सुन्दर वाई का चित्त संसार से विरक्त होने लगा। परन्तु कर्मान्तराय से आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना था। इसलिये संसार त्याग करने का अवसर नहीं मिला।

संवत् १६३८ की माघ शुक्ला तृतीया के दिन नागौर निवासी
 श्रीमान् प्रतापचन्द्रजी भण्डारी के साथ आपका शुभ विवाह हुआ।

ष्ट्रहत् खरतरगच्छ सम्प्रदाय के गणाधीश्वर सुखसागर जी महाराज के समुदाय की जगत विख्यान् शांतमृति, गन्भीरता आदि गुणों से अलंकत श्रीमती पुण्य श्री जी महाराज संवत् १६४४ में नागौर पधारीं। श्री सुन्दरवाई जी उनका उपदेश श्रवण करने के लिए उनके पास नित्य आने खगीं। प्रतिदिन श्रीमती पुण्य श्रीजी म. अपनी देशना में संसार की असारता का विशद वर्णन करती थीं।

नित्य वैराग्यमयी वातें सुनते-सुनते सुन्दर वाई का हृदय वैराग्य-रस से परिपूर्ण हो गया। अवके श्रीमती पुण्य श्री जी म० की मधुर देशना ने सोने मे सुहागे का सा-काम किया। आपका वैराग्य भाव वहुत ही पुष्ट हो गया। आपने उसी समय गुरुणी जी महाराज से दीना प्रहण करने का विचार प्रकट किया।

जव सुन्दर वाई ने वहुत आश्रह किया तो इनका हार्दिक वैराग्य भाव देखकी श्री गुरुगी जी ने कहा-श्रच्छा, यदि तुम्हार इच्छा दीचा लेने की इतनी प्रवल है तो पहले अपने घरवालों से इसके लिए आजा मांग लो।

पहले तो लोगों ने हमारी चिरत-नायिका के दीना प्रहण करने में वड़ी २ अड़चने ढालीं, प्रतापमल जी साहव ने भी ऐसी सर्वथा सुयोग्या पत्नी को आज्ञा देने में बहुत आनाकानी की। रोकने का जितना प्रयत्न करना था, सब कर लिया। पर सुन्दर बाई जैसी तीज्ञ वैराग्य भावना बाली कब रुकने वाली थी। सबको अनेक प्रकार से समका कर आखिर सबसे आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने संवत् १६४६ की मार्गशीर्प शुक्ला पञ्चमी बुधवार के दिन प्रातः। काल प वजे गृहस्थ धर्म को छोड़कर गुरुणी जी से दीना ले ली। उसी दिन से भगवान महावीर स्वामी के वतलाये हुये सत्यमार्ग को प्रहण कर वे आत्मकल्याण का साधन करने लगीं। दीना लेने पर आपका नाम सुवर्णश्री जी हो गया। तब से आप इसी शुभ नाम से प्रसिद्ध हुई।

दीन्तोपरान्त वे सदा-सर्वदा ज्ञान ध्यान में ही अपना समय विताने लगीं। ज्ञान पढ़ने के साथ ही साथ आपकी ध्यान शिक भी क्रमशः इतनी वढ़ गई कि उस समय दिन रात के चौबीस घएटों में से १३-१४ घएटे आपके ध्यानावस्था में ही व्यतीत होते थे। आपमे आत्मिक ध्यान करने की अपूर्व शिक्त विद्यमान थी। जब से आपने दीन्ता ली तब से अनेक प्रकार की तपस्थाए करने लगीं। आप अद्वाई, नवपद जी की ओली और विशस्थानक तप करने के साथ २ कठिन-सिद्धि-तप का भी आराधन कर चुकी थी। उपवासों की तो कोई गिनती ही नहीं है। आप एक ही समय मे लगातार नौ, दस, ग्यारह, सृत्रह, उन्नीस और इकीस उपवास तक कर चुकी थीं।

श्री १००८ श्री पुण्य श्री जी महाराज साहव की शिष्या-संहली में, जिसमे प्रायः सवा सौ साध्वियाँ विद्यमान थीं, उस समय आप ही सव में प्रधान थीं। आपका प्रथम चौमासां वीकानेर में हुआ। वहाँ साधु-विधि प्रकरण, जीव-विचार, नव-तत्व और कर्म-प्रथादि सव कठस्थ किये। आप पढ़ते थोड़ा, मगर मनन इतना करते थे जैसे आछ से मक्खन निकालना। आपकी बुद्धि वड़ी तीच्ण थी। आपकी स्मरण शिक्त अद्भुत थी। प्रथम चौमासे में ही आपने १० उपवास की कठिन तपस्या की थी। दूसरा चौमासा फलौदी मारवाड़ में हुआ। वहां आपको श्रीमान् ऋदिसागर जी महाराज साहव का संयोग हुआ। उनके पास व्याकरण का अभ्यास, सूत्र वांचनादि आवश्यक जान हासिल किया। भगवती सूत्र भी सुना। २१ उपवास की वड़ी तपस्या की।

तीसरा चौमासा नागौर में हुआ। दिन प्रति दिन आपका अभ्यास बढ़ता गया। शासन सेवा करने की योग्यता तथा गुरुभिक्त में आप सर्व प्रधान थी। इस साल भी आपने १६ उपवास की बड़ी, तपस्या की थी। चौथा चौमासा नया शहर (व्यावर) में किया। पाचवाँ चौमासा फलोदी मारवाड़ में, छठा चौमासा शत्रुं-

जय तीर्थ पर हुआ। वहाँ आपने सिद्धितप किया। १४ उपवास, १० उपवास तथा ६ उपवास किये। तीन अट्टाई की। छोटी तपस्या की तो गिनती करना ही कठिन है। सम्पूर्ण पर्व तप-जप से आराधन किये। किसी पर्व को नहीं छोड़ा।

६ चौमासे तो आपने पुण्य श्री जी म० सा० के संग किये और दसवाँ चौमासा उनके हुक्म से बीकानेर किया।

श्रापका वाइसवाँ चौमासा श्रापकी जन्मभूमि (श्रह्मद्नगर)
में हुश्रा। खरतर गच्छीय साध्वीजी म॰ का शहर में यह सर्वप्रथम
श्रागमन था। वहां से श्राप पूना शहर पथारे, पूना से २४ वां
चौमासा बम्बई शहर में किया। श्रागे सब एक से बढ़कर एक
उन्नतिशाली चौमासे हुए। श्रापके तमाम चातुर्मासों में से बम्बई
का चातुर्मास बड़ा प्रभावशाली हुश्रा।

जव आपकी दीना हुई थी तब केवल १५ या २० साध्वीजी ही थी। फिर वाद में आपके उपदेश एवं त्याग, वैराग्य के प्रभाव से करीवन १००-१५० की संख्या में सुयोग्य साध्वी समुदाय वढ़ा। हर एक चौमासे में आपके हाथ से व उपदेश से दो-चार दीन्नाएं होती थीं। सबको आपने विद्या पढ़ाकर योग्य बनाया।

सवत् १६७६ फाल्गुन सुदी १० को प्रातः आपकी गुरुवर्या पुण्य श्रो जी मन सान का जयपुर में म्वर्गवास हुआ। आप भी उस समय वहीं थीं। आपने ही अन्तिम समय में गुरु सेवा का लाभ लिया। गुरुवर्या के स्वर्गवास के वाद आप पर ही समुदाय संचा- लन का भार आया, जिसे आप प्रवर्तिनी रूप में निभा कर सवके स्नेह एवं श्रद्धा के पात्र वनीं।

जयपुर चातुर्मास के वाद् स्वर्गीय गुरुवर्या के आदेशनुसार आपने दिल्ली और उत्तरप्रदेश की ओर विचरण किया। इस प्रदेश में आपश्री के उपदेश से स्थान २ पर अनेक महत्यपूर्ण कार्य हुए हैं, जिनका विस्तृत वर्णन यदि किया जाये तो एक स्वतंत्र पुस्तिका ही वन जाये। अतः संचेप मे ही लिखना पर्याप्त होगा।

- (१) हापुड़ में सेठ श्री मोतीलाल जो बुरड़ द्वारा नव मन्दिर निर्माण हुआ।
- ् (२) त्रागरा में दानवीर सेठ लक्ष्मीचन्द जी वैद्य द्वारा वेल-नगंज में भव्य मन्दिर जी तथा विशाल धर्मशाला वनाई गई।
- (३) त्रागर। के निकट शौरीपुर तीर्थ का उद्घार कार्य करा कर वहां की सुन्दर व्यवस्था कराई । गुरुवर्या का यह कार्य चिरस्मर-गीय रहेगा।
- (४) दिल्ली में महिला समाज की उन्नति हेतु "साप्ताहिक स्त्री सभा" का जारम्भ किया।
- (४) जयपुर में सं. १६८४ का शु. ४ (ज्ञान पंचमी) को धूपियों की धर्मशाला में "श्राविकाश्रम" की स्थापना की जो श्रव ''वीर वालिका विद्यालय" के रूप में सुसंचालित है। ४०० वालिकाएं पड़ रही हैं।
- (६) बृद्धांवस्था एवं अशक्त होते हुए भी आप आगरे वाले सेठ, लूएकरए जी सेठिया तथा वीरचन्द्जी नाहटा की माताजी के

त्र ति त्राग्रह पर बीकानेर पधारी। त्रौर वहां वीस स्थानकजी का उद्यापन महोत्सव वड़े समारोह पूर्वक कराया।

- (७) वीकानेर उदरामसर देशनोक आदि चेत्रों में श्वेताम्बर, मुनिराजों का पदार्पण बहुत कम होता था । आपने इस और खूब धर्मीद्योत किया।
- (८) अन्तिम अवस्था जान आपने वीकानेर में वर्तमान आचार्य वीर पुत्र श्री आनन्द सागर जी सूरीश्वर जी म० की सम्मति से श्री ज्ञानश्रीजी म० को प्रवर्तिनी पद विभूषित कर सघ संचालन सौपा।

इस प्रकार आपश्री द्वारा जीवन के अन्तिम च्राण तक लोको-पकारार्थ तथा धर्मीद्योत हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य होते रहे थे।

ऐसी महान उपकारी महान पूजनीया साध्वी शिरोमणि गुरुवर्या श्री सुवर्ण श्री जी म सा. की वह दिव्य ज्योति सं० १८६१ माघ कृष्ण ६ को सांयकाल पांच वजे इस लोक से सदा के लिये अन्तर्धान हो गई।

सर्वत्र शोक की काली घटाए छा गईं। जयपुर, दिल्ली आदि वड़ी-वड़ी दूर से हजारों मानव मेदिनी एकत्रित थीं। दूसरे दिन प्रात काल वीकानेर के गोगा दरवाजे के वाहर रेल ट्रादा-वाड़ी में वड़े समारोह पूर्वक दाह संस्कार किया गया।

चिरस्मृति हेतु इसी स्थान पर रेल दादावाड़ी में "श्री सुवर्ण समाधि मन्दिर" स्थापित किया गया। त्राज भी उस महान् विभूति की स्मृति परम त्राह्मादित वनाती हुई सवको श्रद्धावनत वनाती है।

श्रापश्री की पट्टघर सुयोग्या शांत स्वभावी श्रो ज्ञानश्री म. सा. संय संचालन कर रही हैं श्रोर श्रानेक शिष्य प्रशिष्य परिवार जैन शासन की शोभा वड़ा रहा है। मेरे ऊपर भी श्रापश्री का श्रानत उपकार है, जिससे मैं जन्म जन्मान्तर में भी श्रानृण नहीं हो सकती। सश्रद्वा भव-२ में इनके ही शरण में स्थान इन्क्ष्ती हुई उन्हीं भव्यात्मा को श्रानन वार बदना करती है।



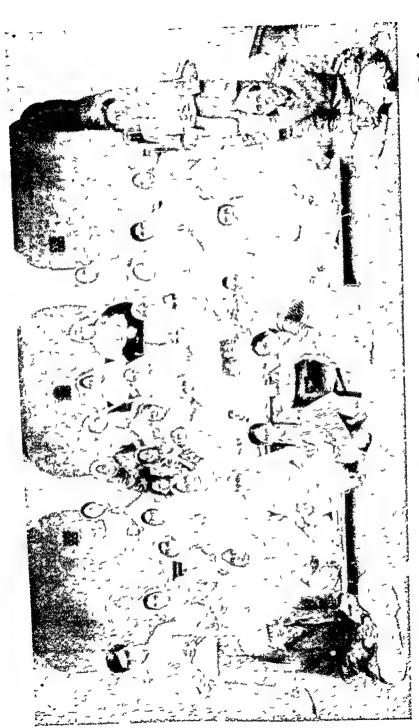

🖈 पुण्य जीवन

श्रोमतो ज्ञानश्रोजी म० सा० व्याख्यान भारती जैन कोकिला श्रोमती विचक्षण श्रीजी म० सा० ग्रादि के मध्य लेखिका की गुरुवर्या वर्तमान प्रवर्तिनी महोदया

## पवर्तिनीजी श्री ज्ञानश्रीजी महाराज साहबा

श्री जैन खरतरगच्छ नभोमणि श्रीमद् मुखमागर जी महाराज की समुदाय की प्रसिद्ध साध्वी श्रेष्टा प्रवर्तिनी जी श्रीमती पुण्य-श्रीजी महाराज की साध्वी समुदाय की वर्तमान प्रवर्तिनी जी श्रीमती ज्ञानश्रीजी महोदया का जन्म फलोदी (मारवाड़) में सं० १६४२ की कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को हुआ। गृहस्थावस्था में आपका श्रुभ नाम गीता कुमारी था।

श्रापका विवाह भी तत्कालीन रिवाज के श्रनुसार ६ वर्ष की वाल्यवय में ही फलोदी निवासी श्रीयुत् विसनचन्द जी वैद के सुपुत्र श्रीयुत् भोखन चन्द जी के साथ कर दिया गया। देव की लीला, एक वर्ष में ही श्राप विधवा हो गईं। श्रावाल ब्रह्मचारिणी साध्वीरत्न श्रीमती रत्न श्रीजी म॰ सा० की वैराग्य रसमय देशना से श्रापकी हृद्य भूमि में वैराग्य का वीजारोपण हो गया। उक्त श्रीमती जी श्रपनी गुरुवर्या श्रीमती पुण्य श्रीजी म० सा० के साथ फलोधी में पधारी हुई थीं।

वैरागिनी गीतावाई की दीना अन्य सात वैरागनियों के साथ फ़ज़ोदी में ही, गणाधीश श्रीमद् भगवानसागर जी म० सा०, तपस्त्रीवर श्रीमान इरानसागरजी म. सा. त्रैं लोक्य मागरजी म० च्यादि की अध्यत्तता में वि. सं. १६४४ की पौप शुक्ला सप्तमी को शुभ मुहूर्त में समारोह पूर्वक हो गई। च्याप श्रीमती पुण्यश्रीजी म० की शिष्या घोषित की गईं, च्योर 'ज्ञान श्रीजी' नाम स्थापन किया गया।

त्रापने ऋत्प समय में ही व्याकरण, न्याय, काव्य, कोप, ऋतंकार छंद, एव जीवविचार, नवतत्व संग्रहणी, कर्मग्रन्थ एवं जैनागमों में प्रवीणता प्राप्त कर लीं।

संयम पालन में एकनिष्ठता, गुरुजनों के प्रति अनन्य भिक्त एवं समानवयस्काओं के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा लघुजनों पर वात्सल्य भाव आदि गुणों के कारण आपके साथ सभी का व्यवहार वड़ी प्रेमपूर्ण था। २१ वर्ष की अवस्था में तो अग्रगण्या वना कर आपको अलग चातुर्मीस करने भेज दिया गया था।

आपने ४० वर्ष तक विभिन्न प्रान्तों (मारवाड़, मेवांड़, शालवां, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश आदि) में विहार करके जैन जनता को जागृत करते हुए शत्रु जय, गिरनार, आर्चू, तारंगा, खम्भात, धुलेवा, मांडवगढ़, मक्सी, हस्तिनापुर, आदि तीर्थों की यात्राएं की हैं। कई स्थानों पर ज्ञानप्रचारक संस्थाओं की स्थापना करवाई है। सब निकलवाए हैं। वि० सं. १६६४ की साल से शारीरिक अस्वस्थतां और अशक्ततां के कारणे आप जयपुर में ही विराज रहीं हैं। पूंड्यां प्रवित्तनी जी स्वर्गीय श्रीमंती सुंवर्ष श्री जी म॰ सा॰ ने सर्व सम्मित से १६८६ में श्रीमिती पुर्यश्रीजी मे॰ के सांध्वी समुदाय का भार आपकी दें दिया था। उसी वर्ष वेसन्त पंचमी को पूज्य प्रवर वीर पुत्र आनन्द सागरजी म॰ 'सां० ने में इता शहर में आपश्री को प्रवर्तिनी पंद प्रदान किया थीं। तब से आप ही समुदाय की अधिष्ठात्री हैं, 'और शंताधिक साध्वियों को संचालन कुशलता पूर्वक कर रही हैं। आपकी विशेष समय मौन व जाप में ही व्यतीत होता है।

परमादरणीया अनन्त उपकारिणी गुरुवर्यी महोदया की शान्ति पूर्ण मुख मुद्रा के दर्शन जो भी एक वार कर लेता है, वह प्रभावित हुए विना नहीं रहता। आप वहुत कम वोलती हैं, खास आपश्यक कार्य हो तभी संत्रेप में उत्तर देती हैं। जीवन भर सत्य आचरण करने से आपकी वाणी सिद्धि का निवास हो गया है। कई बार ऐसा अनुभव हो चुंका है कि जिस कार्य के लिए आप अस्वीकार कर दें वह कभी पूर्ण नहीं होता।

आपके जीवन में उत्कृष्ट लागें, अप्रतिम संयम और तलस्पर्शी ज्ञान की त्रिवेणी का अद्भुतं संगम है। द्रव्याणुयोग की सूद्म जानकारी जैसी आपको है वैसी विरलों को ही होती है। कई शास्त्रीय वातें आपको कएठस्थ हैं।

त्रापकी जीवनचर्या अनुकरणीय है। आपके द्वारा ११ शिष्याएं प्रत्रजित हुईं। जिन में से शीतल श्रीजी म., जीवनश्रीजी म., सज्जन श्रीजी, जिनेन्द्र श्रीजी तथा शशिप्रभा श्रीजी विद्यमान हैं।

आप श्री के जयपुर में विराजने से धर्म कार्य-त्याग, नपम्या, पूजा, प्रतिष्ठाएं, उपधान, व्रतप्रहण, उद्यापन आदि होतं ही रहते हैं।

आप वड़ी शान्त स्वभावा हैं। आपश्री की सतत ग्रेंरणा ने चरित्र रचना में मुक्ते प्रेरित किया है।

आपश्रीमती जी चिरकाल जयवन्त रह कर ममुदाय सञ्चा-लन करती रहें यही शासन देव से हार्दिक प्रार्थना है।

